#### विन्छ्य सम्भाग की बुनियादी शिवाण एवं प्रशिवाण संस्थाओं द्वारा सन १९५२ से सन १९६१ तक ग्रामपुनर्निर्माण में योगदान हेतु आयोजित कार्य-क्रमों का एक समालोचनात्मक श्रध्ययन

सागर विश्वविद्यालय की एम. एड- उपाधि परीक्षा सन १९६२ की आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुन शोधकार्य-प्रजन्म

ं निर्देशक
श्री जी० वाई० तन्खीवाले
एम. एस सी., बी. टी
प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर बुनि० प्रशि० महाविद्यालय
रीवा [ म० प्र० ]

प्रस्तुत कर्ती
प्रमनारायण रूसिया
एम. ए., एल. टी., बेसिक ट्रॅंड प्राध्यापक राजकीय बुर्बार प्रश्निक महाविद्यालय कुण्डेस्वर (टीकमगढ़)



प्रस्तुत प्रवन्ध में विन्ध्य संभाग की वृत्तियादी शिद्याण स्वम् प्रशिद्याण संस्थाओं व्दारा सन् १६५२ से सन् १६६१ तक ग्राम पुनर्निर्माण में योगदान हेतु वायो जित कार्यक्रमों का एक समाठाचनात्मक विध्ययन उपस्थित किया गया है। समाज की प्रगति में वृत्तियादी शिद्या सिद्धान्तां की सार्वभाग उपयोगिता विध्यमान है, बीर उसी के व्दारा के ि के ि ग्राम वासी भारतीय जन समूह की धीर किन्तु स्वस्थ प्रगति होना सम्भव है। वापू के इस कथन से शायद ही किसी का मतमेद है।:-

गावां के पुनर्निर्माण से ही सच्चे स्वराज की स्थापना है। गी, अन्य सव प्रयत्न निर्धक सिद्ध है। गे। अगर गांव नष्ट है। गये ते। हिन्दुस्तान मी नष्ट है। जायगा। वह हिन्दुस्तान ही नहीं रह जायगा। दुनियां में उराका। मिशन ही खतम है। जायगा।

इस उद्देश्य की पूर्ति में वुनियादी शिद्धाः का स्थान असंदिग्धः रूप से महत्वपूर्ण हैं। स्वयं वापू ने वुनियादी शिद्धाः की यै। जना उपस्थित करते हुये कामना की थी कि वुनियादी शिद्धाण संस्थाय समाज का नवनिर्माण करके उसका जीवन केन्द्र वर्ने ।

वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार तथा भूतपूर्व विन्ध्य प्रदेश सरकार ने ग्राम पुनर्निर्माण के कार्य के। वृत्तियादी शिलाण का एक अभिन्न कंग माना है। इस संभाग में सन् १६५२ से वृत्तियादी शिलाण स्वम् प्रशिलाणण संस्थाओं के अत्याधिक विस्तार के साथ साथ ग्राम पुनर्निर्माण के कार्यकृम का विस्तार हुआ है। वृत्तियादी शिला संस्थाय दीर्घ काल से ग्राम पुनर्निर्माण हेतु अपनी अपनी शिला और साधनों के अनुसार प्रयत्म शील हैं। यह उचित अवसर है जविक हन संस्थाओं क्यारा ग्रामीण समस्याओं के समाधान हेतु अनुष्ठित किये जाने वाले कार्य कृमा और उससे प्राप्त निष्काणों का अध्ययन प्रार्भ किया जाय।

इसी आधार पर प्रस्तुत शेष के लिये उक्त अध्ययन के प्रवन्ध का विषय सुना गया है। विवरणों के सविग्येषण स्वम् सधन आले। चन की दृष्टि से उक्त अध्ययन का चीत्र विनध्य संभाग तक ही सीमित रक्ता गया है।

उपलब्ध साधनों का उपयोग इस प्रवन्ध में कैसा वन पड़ा है यह निर्णय विवेचकों के आधीन हैं। इतना अवश्य कथ्य है कि अध्येताने अपनी सी मित शक्ति, साधन और समय में भी इस शोधन कार्य के। वास्तविकता तक पहुंचाने का प्रयास किया है।

च्स प्रवन्य लेखन का कार्य गुरु जनें स्वम् गुरु कल्य उदाराश्य मित्रें के सख्येग स्वम् शुभानुच्यान से सम्यन्न हुआ है । उन सभी के प्रति अपनी विनम् निव्याज कृतज्ञता प्रकट करना मेरा परम कर्षव्य है। प्रथमत: अपने इस शेष्यकार्य के निर्देशक श्री जी० वाई ० तनसीवालें , स्म०स्स०सी० वी०टी० प्राचार्य, स्नातकोत्तर वुनियादी प्रशिदाण महाविधालय रीवा, के प्रति आन्तरिक आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने अपनी अनवरत व्यस्तता में भी इस कार्य के। सफलता पूर्वक सम्यादन के लिये अपने अमूल्य स्नेहपूर्ण स्वम् अवसरोक्ति निर्देशों के व्दारा सदेव मेरा उत्साह वर्षन तथा मार्ग दर्शन किया है। श्री वी० स्ल० शर्मा तथा श्री हरिश्चन्द्र जी मट्ट, प्राध्यापक स्नातकोत्तर वुनियादी प्रशिद्धाण महाविधालय रीवा के सारगर्मित सुक्तावें ने मेरे मार्ग के। सुगम और सुखद वनाया है। उनका में हृदय से आमारी हूं।

प्रान्तीय प्रशिक्षण महा विधालय जवल पुर के प्राचार्य डा० श्री आत्मानन्द जी मिश्र ने कृपा पूर्वक समय समय पर मुक्ते जो अपने उदार स्नेह और सहयोग का संम्वल दिया है उससे आत्म विश्वास के। वल मिला है अत: उनके प्रति अपनी हा दिका कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं।



में उन समस्त प्रधानाध्यापकों, प्राचार्यों, जिला-विपालय निरी नाकों तथा ग्राम वासियों के। हार्दिक घन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस शोघकार्य के। पूर्ण करने में अपना अमूत्य समय स्वं सहयोग प्रधान किया है । वे समस्त लेखक वशिद्या शास्त्री भी मेरी अद्धा के पात्र हैं जिनके साहित्य से मुफो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है।

अन्त में उन समस्त विचारकों एवं मित्रे। का घन्यवाद करता हूं जिनसे किसी भी रूप में में उपकृत हुआ हूं।

त्रिम नारायण रूसिया

Ji. 271' (Israladin

## अनुकृम णिका

| प्रथम अध्य | ाय विषय प्रवेश पृष्ठ संख्या                                                                                          |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>γ-</b>  | अध्ययन की आवश्यकता                                                                                                   | 1          |
| <b>7-</b>  | समस्या कथन                                                                                                           | 4          |
| <b>3-</b>  | समस्या की व्याख्या                                                                                                   | 4          |
| 8-         | अप्ययन के उद्देश्य                                                                                                   | 4          |
| <b>Ų</b> - | अध्ययन का चौत्र                                                                                                      | 6          |
| <b>Ę-</b>  | समस्या की परिमितता                                                                                                   | 7          |
| <b>%</b>   | अध्यथन की विधि व पद्धति                                                                                              | в          |
| ८•••       | अध्ययन की येगजना                                                                                                     | 14         |
| दितीय अ    | ध्याय                                                                                                                |            |
| <b>₹</b> − | वुनियादी शिदाा हा वर्ष                                                                                               | 16         |
| <b>?~</b>  | वुनियादी शिला। का उद्देश्य                                                                                           | 17         |
| <b>ą</b>   | वुनियादी शिला। का चौत्र                                                                                              | 18         |
| 8-         | भारतीय गामां की स्थिति                                                                                               | 19         |
| Й <b></b>  | वुनियादी शिला। जार ग्राम पुनर्निमाणा का सम्बन्ध                                                                      | 26         |
| <b>Ę</b> - | वुनियादी संस्थायं गाम पुनर्निमाण                                                                                     | 31         |
| <b>9</b> - | ग्राम पुनर्निमाण के कार्य कुम की रूप रेखा                                                                            | 35         |
| तृतीय अध्य | गिय                                                                                                                  |            |
| ₹ <b>-</b> | विनध्य प्रदेश में सन् १६५२ से सन् १६५६ तक वुनियादी शिला की प्रगति स्वम् उससे सम्विषत ग्राम पुनर्निमाण की योजना       | 39         |
| ₹          | विन्ध्य संमाग में सन् १६५६ से १६६१ तक<br>वुनियादी शिद्धा की प्रगति सर्व उसेरे सम्वधित<br>ग्राम पुनर्निमाण की योजना । | <b>4</b> 5 |

वुनियादी पाठशालाओं व्हारा ग्राम-

पुनर्निमाण हेतु सम्पादित स्वास्थय तथा 50 हाईजीन , सांस्कृतिक उत्थान, प्राढ़ शिला जामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान स्वं निमाल के कार्य कुमां का विश्लेषाण पंचम अध्याय :-वुनियादी प्रशिदाण संस्थावें व्दारा ग्राम पुनर्निमाण हेतु संम्पादित स्वास्थय तथा हाईजीन, सांस्कृतिक 79 उत्थान , प्रांढ़ शिला, सामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान स्वम् निमणि के कार्य कुमें का विश्लेषाण ष प्रमु अध्याय:- निष्कष एवम् सुमाव 106 स्वास्थय तथा हाईजीन के कार्य कुम के **ξ-**निष्कर्षा स्वम्, सुफाव 100 सांस्कृतिक उत्थान के कार्य क्रम के निष्कर्षा **7-**स्वम् सुभाव 112 प्राद शिजा के कार्य कुम के निष्कर्ण खं **₹**-117 सुभागव सामाजिक उत्थान के कार्य कुम के निष्कर्ष 8-119 रवम् सुभाव आर्थिक उत्थान के कार्य कुम के निष्कर्षा y-121 एवम् सुफाव निर्माण के कार्य क्रम के निष्कर्षा एवं सुकाव **ξ**-125 सप्तम अध्याय:- उपसंहार 133 १- निष्याची का सार्गश 136 सुफावें का सारांश. 140 भावी श्रीधन कार्य के संकेत 143

### परिशिष्ट - सूची

#### -:000:-

|             |                                                                                                                            | पृष्ट |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| १−          | विन्ध्य प्रदेश की वृतियादी प्रशिक्षण संस्थाओं<br>के पाठ्य क्रम से सम्वन्धित उद्धरण।                                        | 144   |
| <b>?-</b> - | सन् १६५५ में जिला टीकमगढ़ में गान्यी पसवारे<br>पर सम्पादित कार्यों की रिपार्ट ।                                            | 145   |
| <b>3.</b> - | मध्य प्रदेश, की वुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं में<br>प्रशिक्ति पाठ्य क्रम में से ग्राम पुनर्निर्माण से<br>सम्बन्धित उद्धरण । | 150   |
| 8-          | वुनियादी शिला सप्ताह के लिये श्री संचालक<br>लाक शिलाण मध्य प्रदेश का आदेश, तथा याजना ।                                     | 152   |
| Ų-          | जिला विचालय निरीक्षाकों के। मेजी गई<br>प्रश्नावली ।                                                                        | 156   |
| <b>ξ</b> -  | वुनियादी शिहाण तथा प्रशिहाण संस्थावें। मैं<br>मैजी गई प्रश्नावली ।                                                         | 160   |
| <b>6</b> –  | सर्वेदिया वुनियादी संस्था थे। क्षाः तालिका ।                                                                               | 163   |
| Ε           | सासात्कार् प्राप्त किये गये व्यक्तियों की<br>वालिका ।                                                                      | 164   |
| -3          | गुन्थानु कुमणिका ।                                                                                                         | 166   |

## गुफ , बार् गुफ तथा दुष्टान्तचित्र की सूची

| १−         | ग्राफ                                                   |               | पृष्ठ   |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------|
|            | :a:: स्वास्थ्य तथा हाईजीन का कार्य क्रम                 |               | 51      |
|            | :व: सांस्कृतिक उत्थान का कार्यकृम                       | -             | 56      |
|            | :स: प्राढ़ शिला का कार्य क्रम                           |               | 62      |
|            | :द: सामाजिक उत्थान का कार्यकृत                          |               | 66      |
|            | :य: आर्थिक विकास का कार्यकृम                            |               | 70      |
|            | :फ : निर्माण के कार्य क्रम                              |               | 75      |
| <b>2</b> ∞ | वारग्राफ                                                |               |         |
|            | : वुनियादी प्रशिक्षाण संस्थाओं के कार्य क्रम            | से सम         | वन्धित: |
|            | :ब: स्वास्थय तथा हाईजी का कार्यकृप                      |               | 84      |
|            | : बः सांस्कृतिक उत्थान का कार्यकृम                      |               | 103     |
|            | : प्राद्ध शिक्षा का कार्यक्रम                           | 40 =0         | 84      |
|            | :व: सामाजिक उत्थान का। कार्यकुमः                        |               | t i     |
|            | :य: वार्थिक विकास का कार्यक्रम                          |               | 1.1     |
|            | :फ: निर्माण के कार्य क्रम                               | ~~            | 11      |
| •          | : बुनियादी पाठशालाओं के कार्य क्रम से सम्ब              | <b>ान्धित</b> | ;       |
|            | :a: स्वास्थ्य तथा हा <b>ई</b> जीन का का <b>र्यक्र</b> म |               | 135     |
|            | :a: सांस्कृतिक उत्थान का कार्यक्रम                      |               | 137     |
|            | :स: प्रैाढ़ शिकाा का कार्यक्रम                          | m-*           | 135     |
|            | :द: सामाजिक उत्थान का कार्यकृप                          |               | ••      |
|            | :य: अपर्थिक विकास का कार्यक्रमः                         |               | £.      |
|            | :फ: निर्माण के कार्यकुम                                 |               |         |
| ₹          | द्विष्ट-तिचत्र                                          |               |         |
|            | : ब: बुनियादी शिक्षा व्दारा ग्राम्पुनर्नि               | ाणा           | 0       |
|            | ्व: र्चना त्मक कावे के चित्र                            |               | 80      |

# ता लिका. - सूची

| <b>ξ</b> -  | समाग के जिलों की विवर्ण तालिका                                                                                                                            | े<br>इन्ह         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>7-</b>   | संस्थाओं से प्राप्त होने वाली प्रश्नावली<br>के प्रतिशत का प्रदर्शित करने वाली तालिका                                                                      | 11                |
| <b>3</b> –  | विन्ध्य प्रदेश के निर्माण के समय शिका<br>संस्थाओं की स्थिति के प्रदर्शित करने वाली<br>वुनियादी पाउशालाओं की तालिका                                        | 40                |
| 8~          | सन् १६५२ से ५६ तक खुलने वाली वुनियादी<br>पाठशालाओं की तालिका                                                                                              | 410               |
| <b>Y-</b> - | सन् १६५२ से ५७ तक खुलने वाली वृतियादी<br>शिदाक प्रशिदाण संस्थाओं की तालिका                                                                                | 42                |
| <b>ξ−</b>   | सन् १६५६ से १६६१ तक मध्य प्रदेश में<br>हुई शिकान की प्रगति की प्रदर्शित करने<br>वाली तालिका                                                               | 47                |
| <b>9</b>    | सन् १६५७ से १६६१ तक खुलने वाली वुनियादी<br>शिनाक प्रशिनाण संस्थाओं की तालिका                                                                              | 419               |
| <b>⊏</b> -  | वुनियादी पाठशाकें कें व्यारा सम्पादित<br>स्वास्थय तथा हाईजीन के कार्यकृम कें। प्रदर्शित<br>करने वाली तालिका                                               | 52                |
| <b>-3</b>   | वुनियादी पाठशालाओं व्दारा सम्पादित स्वास्थ<br>तथा हाईजीन के कार्यक्रम में संस्था , शिदााथीं<br>तथा ग्राम वासियों की रुचि के प्रदर्शित करने<br>वाली तालिका | ख<br>5 <i>4</i> । |
| የ 0≔        | वनियादी पात्रशाला के का समाप्तित                                                                                                                          |                   |

| सांस्कृतिक उत्थान   | के             | कार्यकृम | केंग |
|---------------------|----------------|----------|------|
| पुदर्शित कर्ने वाही | ٦ <del>٦</del> | ा लिका   |      |

- ११- वुनियादी पाठशाहीं जो व्हारा सम्पादित सांस्कृतिक उत्थान के कार्यक्रम में संस्था, शिहााथीं तथा ग्राम वासीयों की रूचि का प्रदर्शित करने वाही ताहिका ---
- १२- वुनियादी पाठशालाओं व्दारा सम्पादित पाँढ़ शिदाा के कार्यक्रम के। प्रदर्शित करने वाली तालिका ----
- १३- वुनियादी पाठशालाओं व्हारा सम्पादित ८०० प्रोदृशिला के कार्यक्रम में संस्था, शिलाधी तथा ग्राम वासियों की रुचि के। प्रदर्शित करने वाली तालिका ---
  - १४- वुनियादी पाठशालाओं व्दारा सम्पादित 67 सामाजिक उत्थान के कार्य क्रम के। प्रदर्शित करने वाली तालिका. ---
- १५- वुनियादी पाठशालाओं व्दारा सम्पादित सामा-जिक उत्थान के कार्यक्रम में संस्था तथा ग्राम वासियों की रुचि केंग प्रदर्शित करने वाली तालिका ---
- १६- वुनियादी पाठशालाओं व्दारा सम्पादित आर्थिक विकास के कार्य क्रम को ब्रदर्शित करने वाली 71 तालिका ---
- १७- वुनियादी पाठशालाओं व्दारा सम्पादित
  आर्थिक विकास के कार्यक्रम में संस्था विद्यार्थी 73
  तथा ग्राम वासियों की रुक्ति के प्रदर्शित
  करने वाली तालिका ---

|                     |                                                                                                                                                                         | पृष्ठ       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| १८-                 | वुनियादी पाठशालाओं व्दारा सम्पादित<br>निर्माण कार्यों के। प्रदर्शित करने वाली<br>तालिका                                                                                 | 46          |
| १६-                 | वुनियादी पाठशालाओं व्दारा सम्पादित<br>निर्माण कायों की संस्था, शिद्याधी तथा<br>गाम वासियों की राचि की प्रदर्शित करने<br>वाली तालिका                                     | 79          |
| ₹0~                 | वुनियादी प्रशिलाण संस्थाओं व्यारा<br>सम्पादित स्वास्थ्य तथा हाईजीन के<br>कार्य कुम के। प्रदर्शित करने वाली तालिका                                                       | 91          |
| 7.₹-                | वुनियादी प्रशिष्टाण संस्थाओं व्दारा<br>सम्पादित स्वास्थ्य तथा हाई जीन के<br>कार्य कृतमें संस्था शिद्याधी तथा ग्राम<br>वासियों की रुचि के प्रदर्शित कर्ने<br>वाली तालिका | 63          |
| <del>7</del> 7-     | वाला तारिका वुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं व्दारा सम्पादित सांस्कृतिक उत्थान के कार्यक्रम के। प्रदर्शित करने वाली तालिका                                                   | 86          |
| <b>₹</b> 3 <b>−</b> | वुनियादी प्रशिदाण संस्थाओं व्दारा<br>सम्पादित सांस्कृतिक उत्थान के कार्य<br>कुम में संस्था शिदााधी तथा ग्राम वासियों<br>की रुचि कें। प्रदर्शित करने वाली तालिकी         | <b>-</b> 88 |
| 78                  | वुनियादी प्रशिक्षाण संस्थानां व्दारा<br>सम्मादित पृाढ़ शिक्षा के कार्य क्रम के।<br>प्रदर्शित करने वाली तालिका                                                           | 90          |
| <b>4</b> Λ−         | वुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं व्दारा<br>सम्पादित प्राढ़ शिक्षा के कार्य क्रम में<br>गाम वासियों तथा संस्था की रुवि के।                                                    | 92          |

•

•

#### प्रदर्शित करने वाली तालिका ---

- २६- वुनियादी प्रशिद्धाण संस्थाओं व्दारा सम्पादित सामाजिक उत्थान के कार्येक्ट्रेंम कें। प्रदर्शित करने वाली तालिका ---
- २७- वुनियादी प्रशिदाण संस्थाओं व्दारा सम्पादित सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम में संस्था तथा ग्राम वासियों की रावि के प्रदर्शित करने वाली तालिका ---
- २८- वृतियादी प्रशिक्या संस्थाओं व्दारा सम्मादित 97 आर्थिक विकास के कार्यक्रम के। प्रदर्शित करने वाली तालिका ---
- २६- बुनियादी प्रशिद्धाण संस्थाओं व्हारा साम्पादित 99 आर्थिक विकास के कार्यक्रम में संस्था, शिद्धार्थी तथा ग्राम वासियों की रुचि के प्रदर्शित करने वाली तालिका ---
- ३०- वृतियादी प्रशिदाण संस्थाओं व्दारा सम्पादित 101 निर्माण कार्य के। प्रदर्शित करने वाली तालिका ---
- ३१- वृतियादी प्रशिष्ताण्य संस्थाओं व्दारा सम्मादित
  निर्माण कार्य में संस्था, शिष्ताधी तथा
  ग्राम वासियों की रुचि के प्रदर्शित करने वाली
  तालिका ---

| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$  | <del>9009595</del> 9 |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Ď<br>D                                  | D:<br>Dag            |
| 9 प्रथम अध्याय                          | Ď                    |
| 9                                       | Ď                    |
| Þ                                       | Þ                    |
| tadadadadadadadadadadadadadadadadadadad | 444444               |

.

#### विषय-प्रवेश

#### १- अध्ययन की जावस्यकता

बाज़ देश मर में बुनियादी शिला का प्रधार हुतगति से हो रहा है। इस शिला के पी हो विचार को की अनेक संकल्पनाएँ हैं इन संकल्पनाओं का सम्बन्ध न केवल शिला में आमूल परिवर्तन करने का रहा है वित्क एक ऐसी सामाजिक क्रान्ति लाना इसका ध्येय है जिसे हिम बार हमारी आगे आने वाली पीड़ी अपने का स्वतन्त्र देश का आदर्श नागरिक सिद्ध कर सके। देश के आधिक, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैंदाणिक पहलुकों का वल मिले बार जिससे सम्प्रण ग्राम रचना का सही कप देशने की मिल सके ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति में शिला का योगदान नि:सन्देश मूल्यवान है। इस वात का गहराई से समफने के वाद ही गांधी जी ने दहता से कहा था कि राजनेतिक स्वतन्त्रता का बृहद दोशिय पूर्ण स्वतन्त्रता में परिणित करने हेतु बुनियादी शिला अदितीय शिक्त है। चूकि यह पीवन व्दारा जीवन की शिला है इस लिये जीवन का के हे दोन इससे अससे क्लान नहीं रहता। गर्म से लेकर मरणतक की मानव जीवन की सम्पूर्ण समस्थाओं का परिहार इस शिला में सान्निहत हैं।

आरम्भ में इस वुनियादी शिक्ता का प्रयोग-कोत्र तेवा ग्राम चुना
गया। वहां पर अनेक शिक्ता शास्त्रिमां ने गांधी जी के साथ मिल कर कार्य
किया। भारत का सच्चा स्वरूप गांव में ही दिखाई देता है स्वतन्त्र भारत के
नागरिकों की जीवन शिक्ताण देने के कार्य का परीक्ताण ग्रामीण वातावरण में
करना उचित था कहां पर यह अनुमान लगाना भी सम्भव था कि इस योजना से
दीन हीनों के जीवन पर क्या प्रभाव पहता है। रेसे ही विचारों के दृष्टिकोंण
में रखकर गुरूदेव ने भी शिक्ता स्वं ग्रामीदार की योजना की शान्ति निकेतन तथा
शी निकेतन में कार्यायिक किया, जो ग्रामीण वातावरण में स्थित है। गुरूदेव के
ये आश्रम अपने जन्म से ही ग्राम जीवन के उत्कर्ण की दृष्टि से बच्चों के विकास
की भावना के प्रेरणा श्रेत रहे हैं। शी निकेतन के तो सम्पूर्ण क्रियाशीलन ग्राम
जीवन में वांकृतीय परिवर्तन लाकर सुखम्य वनाने हुतु किये जाते हैं। वाचू के इन
रिथलों से वड़ी प्रेरणा मिली थी। सेवा ग्राम के प्रयोगों का अनुकरण उनके अनेक
अनुयायियों ने किया तथा राष्ट्रीय शिक्ता के अनेक केन्द्र स्थापित हुये जैसे बहमदावाद का विधापीठ, गुजरात का आश्रम, जामियामिलिया क्र



स्लामियां, दिल्ली, तुकी विहार, मुद्दाई: मद्रास: बादि सब स्थलों के बनुभव बमूत्य है। इनसे सदेव मार्ग दर्शन मिल सकता है। बत: बाजू बुनि-यादी खिला के कार्य में रत अनेक संस्थातों तथा व्यक्तियों का यह कर्तव्य है। कि वे सेवाग्राम तथा अन्य स्थलों के प्रयोगों का अध्ययन करके अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा प्राप्त करें।

देश की प्रगति गांवाकी प्रगति में है। इससे हम यह कह सकते हैं कि आज बुनियादी शिद्धा के समदा सबसे महत्व पूर्ण कार्य यह है कि वह अपने की गुमोंत्थान करने की दामता की कसेटी में लही सिद्ध करें। आज देश के हर प्रान्त में बुनियादी प्राथमिक शालाएं, बुनियादी प्रशिदाण विचालय स्वं महाविद्यालय, बुनियादी शिद्धा के कार्य में रत हैं। इन सब संस्थाओं का सम्बन्ध गुमों की अनेक समस्याओं के इल करने से किसी न

विन्ध्य संभाग में भी इस दिशा में उनेक वर्गों से प्रयास वल रहा है। बुनिवादी शिला का कार्स जब यह सम्भाग एक प्रदेश के रूप में था तभी से सुवार रूप से सम्मन्न है। रहा है। बिन्ध्य प्रदेश की सरकार ने शिला के कार्स कुम के साथ ही समाज-सेवा-कार्स संवालन करने हुन सामाजिक-शिला को शिला का एक बंग ही बना दिया था। सामान्य शिला के साथ-साथ समाज शिला की भी व्यवस्था की गई थी। उसके साथ ही बुनियादी प्रशिक्त हाण के लिए सर्व प्रथम जा दें। संस्थार है। गई ने गुमीण बाताबरण में ही स्थित हैं। इन प्रशिक्षण संस्थातों के पाठ्यकुम में गुम पुनर्नियण का एक जलग विषय रक्ता गया जिसमें सदान्तिक तथा प्राचीगिक दीनों कार्यों की एक निश्चित बीजना समझ रक्ती गई। इस प्रकार की बीजना से इस सम्माग में बुनियादी शिला का सम्बन्ध गुमिण समस्यातों तथा गुमिण जीवन से बहुत धनिष्टता से स्थापित हुना। बाज भी इस सम्माग के सिनिया वेसिक स्कूल, बुनियादी शिलाण विधालय स्वं महाविधालय वपने बहुमुकी कार्यकुमों से बुनियादी शिलाण की मूर्त रूप देने में संलगन है।

निसी मी कार्य के। संबेग प्रदान करने हेतु उसका। सिंहावछोकन नितान्त आवश्यक है क्योंकि इस से सम्पन्न है। में वार्छ कार्यों के प्रत्येक पहलू पर बिचार है। जाता है, साथ ही माबी गति विश्वि स्वं छस्य सिद्धि के। स्मृचित मार्गदर्शत स्वं वछ भी प्राप्त है। यह कहने की बात नहीं कि सम्पन्न की विभिन्न बुनियादी संस्थार अपने छस्यों की प्राप्त में वनवरत प्रवस्तशी छ है। वत: स्क सेसा अध्ययन, जिससे यह मालूम है। सके कि हम अपने प्रवासों से बुनि-यादी शिहा। के। ग्रामधुननिमाणा मूळक दामता कहां तक प्रदान कर सके हैं,

अत्यन्त उपादेय सिद्ध है। गा, इसी दुष्टि से अध्ययन का यह चीत्र चुना गया है।

वच्वां के विकास पर समाज का। बहुत अधिक प्रमाब पहता है। इससे बच्चें। का नव निमामा समाज के नव निमामा व्दारा ही सम्म-व है। मध्य प्रदेश सरकार इसी दृष्टिकाण से बुनिवादी शिला के। अपनाने का कार्य का रही है। गांव गांव में व्वनियादी स्कूलें की स्थापना का उदेश्य वहां के गामीण वातावरण में नववेतना लाने का है। सरकार ने प्रान्त मर की पाठशालावां के लिये एक रेसा पाठ्यकुम बना दिया है जिसमें ग्राम जीवन के। जानन्द मय बनाने की बातों का समावेश है। इसी प्रकार समस्त बुनियादी प्रशिहाण संस्थाओं के लिए भी रैसा ही एक पाठ्यकुम बना दिया है। इस पाठ्यक्रम का, समुदायिक जीवन तथा सामाजिक कार्य, एक महत्व पूर्ण अंग है। इन संस्थाओं से यह अपैदाा की जाती है कि वे समाज की समस्याओं के। अपनी सबस्या मानकर प्रेम तथा सहयोग से उनका हरू ढूढ़े। इन संस्थाओं के कार्यक्रम में नवीनता स्वं प्रगति हेतु समय समय पर विभाग से वादेश जारी किये जाते हैं जिनसे इन संस्थाओं मैं विभिन्न राष्ट्रीय तथा सामाजिक पर्वी में ग्रामात्थान के काबे का समावेश किया जाता है। गांधी जयन्ती सप्ताह, काल दिवस, वुनिवादी शिद्धा सप्ताह आदि कार्य कुमें की रूप रेला में ग्राम निर्माण के कार्य ही होते हैं। ग्राम शिविर की व्यवस्था करके वहां पर रचनात्मक योजना के। कार्य रूप में परिणात करने की भी। प्रेरणा दी जाती है। इन कार्यों में बहुत अधिक शक्ति, समय व धन छग रहा है। अत: इस वात की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा है कि वुनियादी . शिहाण तथा प्रशिहाण संस्थावां व्हारा वाबाजित ग्राम्पुर्सीमाण के कार्यकुमें का सर्वेदाण किया जाय, तथा उनकी प्रगति व प्रभाव के। प्रकाश मैं लाया जाय । इसी उद्देश्य से अध्यन का यह सीत्र चुना गया है ।

बास्तव में बाज जन जन के हुदय परिवर्तन की बाबश्यकता है।
समाज में नवे मूत्यों की स्थापना व, उनके प्रति सच्ची बास्था उत्पन्न कर्मा
बाज के युग की मांग है। प्रगति के रास्ते में उत्तरीत्तर बागे बढ़ने के लिस
प्रत्येक नागरिक में बान्तरिक शक्ति उत्पन्न कर्ना है जिससे वह अपने जीवन की
बावश्यकताओं की दृष्टि से स्वावलम्बी बनकर पर्हित के कावी की भी कर
सकें। गाम की समग्र रचना उसके सदस्वों के खसी प्रकार के विकास व्दारा ही
सम्भव है। सामाजिक जीवन में सेसा महत्व पूर्ण परिवर्तन शिक्ता के कल्याणकारी प्रभाव से ही सफछी-भूत है। सकता है। वस्तु कुनियादी शिक्ता व्दारा
दीर्यकाल से देशव्यापी सबैतान्त्रसी प्रवेग चल रहे हैं। अब बावश्यकता इस
बात की है। कि इन प्रवेगों पर शेष स्थं समाकीचनात्मक बच्चमन करके उनकी



F-1-1

शफ लता हो है। एप स्था है। हिंदी है। स्था की प्रति हेतु हरा समस्या है। अध्ययन का विषय हुना गया है।

#### २- समस्या वधन

विन्य समाग की बुनियादी सिकाण स्वं प्रशिक्तण रांस्थाओं व्दारा सन् १६५२ से सन् १६६१ तक ग्राम पुनर्निर्माण में योगदान हेतु आयोजित कार्यकुंगों का स्क समाछी वनात्मक अध्ययन।

#### ३- समस्या की व्याच्या

यह एक प्रतिगानात्मक अन्ययन है जो प्रमुख रूप में विन्य समाग की युनियादी हिलाण एवं प्रशिद्धाण संस्थाओं व्यारा सन् १६५२ से सन् १६६१ तक ग्राम पुनर्निर्माण हेंसु अथोजित कार्य क्रमों का समालेगिनात्मक दृष्टि से क्षेप करता है। इस समाग की वुनियादी हिला संस्थाओं के पाद्य क्रम में ग्राम पुनर्निर्माण का विशिष्ट स्थान रहा है तथा समय समय पर शासन की जार से इस कार्य के प्रसार एवं प्रात्साहन हेतु समुचित निर्देश प्रसारित है। ते रहे हैं शार आज भी है। रहे हैं। जिसके फ उस्वस्य युनियादी शिद्धा संस्थाओं व्यारा ग्राम पुनिर्माण सम्बन्धी अनेक क्षार्यक्रमों का दीर्घ काल से आयोजन है। रहा है। इन आयोजनें पर शिक्त, समय, और कुक्त अहीत में सम्पत्ति का भी उपयोग हुला है। अत: इस प्रवंन्य में वुनियादी शिद्धा संस्थाओं व्यारा आयोजित कार्य क्रमों एवं उनमें ग्रामवासियों की रुचि का शेष सन्निहित है।

#### ४- अध्ययन के उद्देश्य

- १- विन्ध्य सम्भाग की वुनियादी शिदाण स्वं प्रशिदाण संस्थाओं व्दारा सन् १६५२ से १६६१ तक ग्राम पुनर्निमीण में योगदान हेतु आयोजित कार्यकुमें का पता लगाना।
- २- इन आयोजित कार्य क्रमों में से ग्राम वासियों एवं शिक्ता थियों की रुवि के कार्य क्रमों की खेज करना।

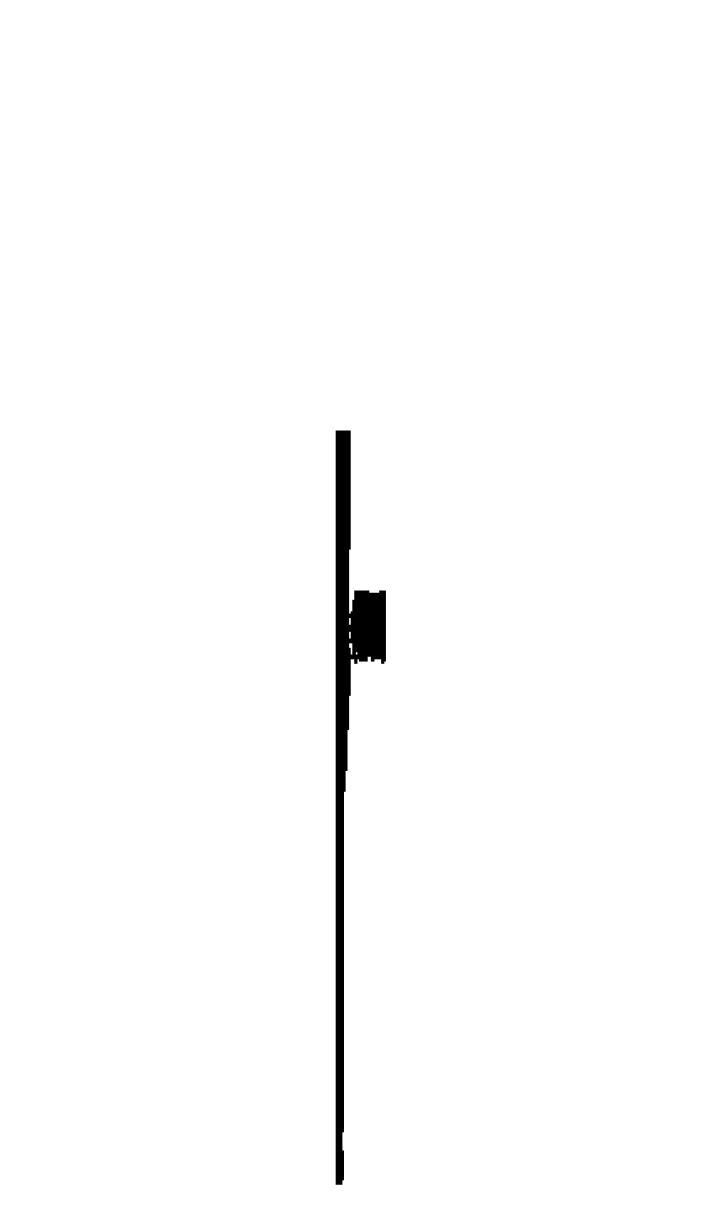

३, बुनियादी शिद्धाः व्यारा ग्राम पुनर्निमिण के कार्य कृम का प्रमाव शाली वनाने हेतु सुफाव देना ।

#### <del>\ -: <u>बुच्ययन का ड</u>ीत्र</del>:-

बुनियादी शिला द्वारा ग्राम पुनिमिणा के कार्य कुम की बावश्यकता के। समफाने के पश्चात् तत्कालीन विन्ध्य पृदेश स्वं वर्तमान मध्य पृदेश की सरकारों ने समस्त शिला। संस्थाओं में इस कार्यकुम के। पाठ्यकुम का जंग वना दिया ग्रथा । उत: प्राम्त की समस्त
शिला। संस्थाएं इस दिशा में पृयत्न कर रहीं हैं । इतने बड़े प्रान्त
की सम्पूर्ण शिलाणा संस्थाओं के कार्यकुमों का अध्ययन करना स्क बहुत बड़ा काम है । इससे हमने विन्ध्य - सम्माग के। अपना दौत्र मान कर
इसकी वुनियादी शिलाणा संस्थाओं के ग्राम पुनिमिणा सम्बन्धी कार्य
कुम का अध्ययन करना निश्चित किया है । अध्ययन के। गम्मीर तथा
तथ्यपूर्ण बनाने के लिए सम्माग की बुनियादी प्राथमिक शालाओं, सीनियर वैसिक पाठशालाओं, जूनियर बुनियादी शिलाक - प्रशिलाणा संस्थाओं
स्वं सीनियर बुनियादी शिलाक प्रशिलाणा संस्थाओं तथा पे।स्ट ग्रेजुस्ट
वैसिक प्रशिलाणा संस्थाओं की अपने अध्ययन का दीत्र माना है ।

विन्ध्य सम्माग का परिचय:- विन्ध्य सम्माग का होत्र फाल २२८७० वर्ग मील है। इसका लगभग आधा भू-माग अथित् १०,००० वर्ग मील का होत्र जंगल तथा पहाड़ी से बाच्छा दिल है। इस सम्माग की कुल जन संख्या ३४१०३७६ है।

इस सम्भाग में होटे बड़े कुल सात जिले हैं जिनका विवर्शा निम्नांकित है:-

| कुमांक | नाम जिला                   | । पोक्रफल       |
|--------|----------------------------|-----------------|
| ۲      | ीवा                        | २५१३ वरीमी ल    |
| 5      | सतना                       | ₹ <b>७</b> ४०,, |
| ą      | सीची                       | 8003            |
| 8      | <u>श</u> ुक् <b>डे</b> ग्ल | 4888            |
| ų į    | ष्<br>प्ना                 | ₹७=€            |
| ě .    | टी कंमगढ़                  | 9839            |
| 9      | इतरपुर                     | 326             |



समस्या की परिमितता :- प्रस्तुत प्रवंन्य की महत्वपूर्ण समस्या में शोषकार्य हेतु विन्य संम्माग के अध्ययन का तेत्र तुना । एक आर कार्य तोत्र विस्तीर्ण था और दूसरी और अध्येता के पास शिक , साधन और समय परिमित था । इस प्रवन्य लेखन का कार्य निश्चित अविष में पूरा करके विश्व विधालय के मेजना आवश्यक था । इस प्रवन्य लेखन का शोषकार्य केवल एम ० एड ० उपाधि परी ता की आंशिक पूर्ति हेतु किया गया है । अत: इन समस्त असमर्थताओं के कारण प्रवन्य के इस संभाग की १२६ वुनियादी पाठशालाओं, १ सी नियर वेसिक स्कूल , ५ जूनियर ट्रेनिंग विधालय , ५ सी नियर ट्रेनिंग महा विधालय तथा १ स्नातकीत्तर वुनियादी प्रशिक्षण महा विधालय तक ही सी मित रखा गया है ।

समस्या की वास्तविक वस्तुस्थिति कें। ठीक ठीक समभ ने के लिये यह आवश्यक था कि प्रत्येक वुनियादी शिना रांस्था के कार्यों का अवलाकन उनके कार्य दीत्र में पहुंच कर किया जाता बार वहां पर ग्राम वासियां , विधाधियां , प्रशिनाणाधियां तथा अध्यापकों और प्राध्यापकेंगं से मिलकर विचार विमर्श किया जाता। अगर समस्त जिला विचालय निरी साको से सासारकार करके उनके आलेखें। का अवलेकिन है। सकता ते। शेषध कार्य पूर्ण क्षेण ठीक ठीक निष्कषी तक पहुंचने में समर्थ है।ताः। किन्तु उपराक्त असमर्थताओं के कारण सात जिलें में से केवल ४ जिलें के विभिन्न स्थानें में जाकर ४७ ग्रामवासियों से साद्यातकार किया, २२ व्रनियादी पाठशाला कें के कार्य दोत्र का अवलाकत किया और चार जिला विद्यालय निरी दाके से साचात्कार किया तथा उनके कार्यालय मैं उपलब्ध आहेकीं का अवलें। बन किया । इन कठिनाइयों के अतिरिक्त सबसे वड़ी कठिनाई इस समस्या पर पूर्व अनुसंधान कार्य के अभाव की रही है। इस समस्या पर वड़ी वड़ी शिज़ा संस्थार्य प्रयोग कर रही है तथा अनैक रचनात्मक कार्य है। रहे हैं किन्तु अभीतक मुक्ते इस पर के इ अनुसंकान कार्य देखने के। नहीं मिला।

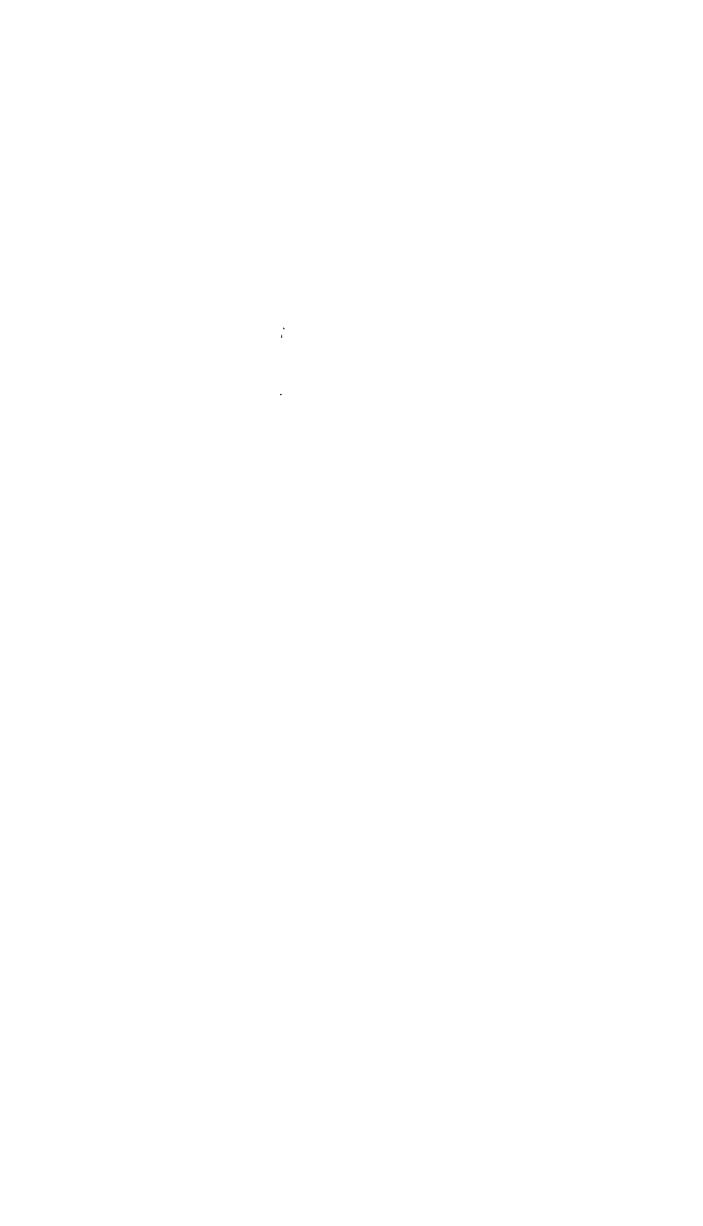

### ७ - अध्ययन की विधि व पदिति

हस शोष कार्य में निम्नां कित विधियां का अवलम्बन लिया गया हैं:-

१- पृथ्नावली - वृत्तियादी शिद्या संस्थाओं व्हरा आयो जित ग्राम पुनर्निर्माणा सम्बन्धी कार्य क्रम के समंकेरं केर ज्ञात करने हेतु देर प्रकार की प्रथनाविष्टयां वनाई गई:-

: जः पृथम पृश्नावली के इस सम्माग की समस्त वृत्तियादी शिद्याणा तथा पृशिद्याणा संस्था के में मेजा गया । इस पृथ्नावली के के माग थे । पृत्येक भाग चार स्तम्में में विमक्त था । पृथ्म स्तम्म में कार्यों का नाम था, दूसरे स्तम्म में पृत्येक कार्ये के सामने सन्१६५२ से १६६१ तक सम्पादित क्षेने वाले कार्यों की जान-कारी मांगी गई ज्यों कि सभी संस्था को ने एक साथ इस कार्यकृम के। पृरम्म नहीं किया है । जे। संस्था जिस सन् में लेगि गई या वृत्तियादी शिद्या में परिवर्तित की गई उसी सन् से उसने कार्य प्रा-रम्म किया, कुक कार्य साधनों के अभाव के कार्या विलम्ब से प्रारम्म हुये या एक दे। वर्षा पश्चात् वन्द कर दिये गये अत: प्रत्येक कार्य की जलग जलग सन्तां में स्थिति के। ज्ञात कर्ना आवश्यक था ।

संस्थाओं के पृथानों से इन समस्त कार्यों का कृमांकन इस पृश्नावली के तीसरे स्तम्बन्में कराया गया । इस कृमांकन से ग्राम पुनर्निमांगा हेतु महत्व रखने वाले कार्य कृमां का पता चला न इस कृमांकन से अनेक महत्वपूर्ण वाते ज्ञात हुई जैसे कि कुक स्थानों पर ज्ञात हुआ कि जिस कार्य के। संस्था के पृथानाचार्य सबसे अधिक महत्व का मानते हैं उसकार्य के। उनकी संस्था अन्य कार्यों की अपेन्ता कम करती है। जैसे कि पदा पृथा व धर्मान्यता के। मिटाना अधिकांश व्यक्ति समाज उन्थान हेतु पृथम कार्य मानते हैं किन्तु ग्रामें। में उसका पृचार धीरे धीरे ही सम्मन है। सकता है।

इस प्रश्नावली के चतुर्थ स्तम्म में कुछ प्रश्न दिये गये थे। इससे प्रश्नावली के स्तम्म दो तथा तीन में अंकित समकें। की प्रमाणित करने में सहायता मिलती थी तथा ग्राम वासियों, संस्था व शिद्गार्थियों की रुचि के कार्य ज्ञात होते थे और कार्यों की अवधि व चीज स्पष्ट होता था।

प्रनावली के प्रथम मांग में स्वाध्य तथा हाईजीन के ह कार्य क्रम , दूसरे भाग में सांस्कृतिक उत्थान के ७ कार्य क्रम, तीसरे भाग में प्राढ़ शिका के हैं: कार्य क्रम, निथे भाग में सामाजिक उत्थान के ६ कार्य क्रम, पांचवे भाग में आर्थिक विकास के ह कार्य क्रम तथा हुटे भाग में निमाण के ह कार्य क्रमों का उत्लेख था।

:व: दूसरी प्रश्नावली सस संमाग के समस्त जिला विद्यालय निरी दाकों के पास मेजी गर्छ। यह प्रश्नावली तीन मागों में विभक्त थी । प्रथम भाग में सन् १६५२ से १६६१ तक उनके जिले में खुलने वाली वुनियादी पाठशालाओं की सन् वार् संख्या मांगी गई थी।

इस प्रश्नावली के दूसरे भाग में तीन स्तम्भ थे, प्रथम स्तम्भ में जे। कार्य उनके जिले की पाठशालायें करती हैं उनके सामने हां छिलना था । दूसरे स्तम्भ में ग्राम पुनर्निमाणा के के कार्य अम लिखे थे जिनका उल्लेख प्रथम प्रश्नावली में हो चुका है तथा तीसरे स्तम्भ में कार्यों का महत्व के अनुसार कुमांकन करना था।

इस प्रश्नावली के तीसरे भाग में कुक प्रश्न थेजिनसे वुनियादी पाठशालाओं व्यारा सम्पादित कार्य कुमें का प्रभाव एवम् जिला विधालय निरी नाकें का उसमें येगवान ज्ञात है।ता था।

#### र्व प्रशाही की परिशुद्धता व विश्वश्यनीयता

- १- इसमें लेटि व स्पष्ट पुरन जिसे गये ।
- २- प्रशावली की भाषा सर्लतम् थी।
- २- प्रश्नावली की जनावश्यक वाती के उत्लेख से वचाया गया।
- ४- प्रतावली के मरने के लिये आवर्यक निर्देश सर्ल माजा में प्रतावली में ही लिख दिये गये।
- ५- प्रताबिकी की विश्वस्थितीय बनाने के लिये निकटवर्ती दोन में अनेक बार इसका प्रयोग किया । इन प्रयोगों के परिणामों के आधार पर प्रश्नावलियों में अनेक परिवर्तन तथा परिवर्धन किये गये । जब प्रश्नावली से अमी एउ जिल्ल होने लगा तमी इसे क्याया गया ।
- ६- संस्था तो में प्रनावली के साथ लिसित जास्वाचन मेजा कि स्स प्रनावली की प्रत्येक वाल गोपनीय रखी जायगी, उनके समंकों का उपयोग केवल सामान्य रूप से अपने एम० स्ड० के प्रवंन्य में ही किया जायगा।

# प्रशावली का लच्य

प्रनाविष्यों व्यारा निम्न वातों की जानकारी प्राप्त की गई :-

- १- किस वर्षा में, केन सा कार्य कितने चीन में आयो जिल हुआ।
- २- ग्राम वा रियों की रुचि के कार्य।
- ३- तिला थियों की रुचि के कार्य।
- ४- विभागीय अधिकारियों का कार्य कुम में योग।
- ५- कार्य कुम का प्रभाव।
- ६ कार्य कृताओं के अनुभन ।

#### प्रशावली की प्राप्ति

प्रथम प्रश्नायली की मेजने व पुन: मर्कर प्राप्त होने का विस्तृत विवर्ण निम्नांकित हैं :-

| प्रशावली<br>ता विवर्ण          | <br>  धुनियादी<br> <br>  पाउतालायँ<br> <br> | 1    |             | ।<br>विनियर<br>  देनिन<br>  कालेन | <br>  पीं० जीं०<br>  वंा० टीं०<br>  कालैंज |
|--------------------------------|---------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| संस्थाओं की तं स्था            | <u>Γ</u>                                    |      |             |                                   |                                            |
| १- जहां प्रताम<br>वर्ली मैकीगर |                                             | ₹    | 3           | v                                 | 5                                          |
| २- जहां से<br>प्रतावली         | १२६                                         | 7    | y i         | Ų                                 | 8                                          |
| वासिसआई                        |                                             |      | !<br>!<br>! |                                   |                                            |
| ३- प्रतिशत                     | प्र, २                                      | ६६ ६ | AA* A1      | <b>હ</b> શ્ર                      | Ãо                                         |
|                                |                                             |      |             | <br> <br>                         |                                            |

दूसरी प्रथनावली ७ जिला विद्यालय निरी नाकों के पास भेजी गर्षे थी उसमें से संग्व जिला विद्यालय निरी नाकों से भरकर वापिस प्राप्त हुई इस प्रकार इसकी प्राप्ति का प्रतिशत ७१, ३ रहा।

२- सर्वेद्वाण- प्रश्नाविष्यां व्यारा प्राप्त जानकारी की पुष्टि हेतु विभिन्न जिलें में स्थित २२ वृगियादी पाठशालाओं तथा ५ वृगियादी प्रशिद्धाण संस्थाओं के कार्य दोन्न में जाकर विगत योजनाओं व्यारा सम्पादित कार्यों एवं वर्तमान योजनाओं की कार्य प्रणाली का अवलेकिन किया। राणि पाठशालकों, सांस्कृतिक आयोजनें तथा प्राप्त केन्द्रों के कार्य क्रमों में भाग लिया। इसके अतिरिक्त सहक, कुंजा, शाला भवन, बाद के गढ़े, फलदार वृद्धा आदि र्वनात्मक कार्य निकट से देखे।

p- }

- ३- सादाात्कार प्राप्त समंदे के प्रमाणित करने के लिये निमां कित व्यक्तियों से सादाात्कार किया।
  - १- दें। वुनियादी प्रशिदाण महा विवादियों के प्राचार्य।
  - २- तीन बुनियादी प्रशिदाण विधाल्यों के प्रधाना-अध्यापक।
  - ३- दे प्रशिदाण संस्थाओं के प्राध्यापक ।
  - ४- दें। जिला विधालय निरी दाक ।
  - ५- दें। उप जिला विधालय निरीदाक ।
  - ६- बार् शिदार शास्त्री तथा समाजू सैवक ।
  - ७- ३२ ग्रामीण वन्धु जो बिनिन्न जिलें के निवासी हैं। सातात्कार का परिपन्न परिशिष्ट कुमांक द्व के पर संलग्न हैं।
- ४- आलेख निरी दाण सामान्यतय: वृनियादी पाठशाला को

में ग्राम पुनर्निर्माण सम्बन्धी योजनाओं के आलेख नहीं रसे जाते हैं । किन्तु उनके व्यारा उच्च कार्यालयों के आयोजनों के जो विवरण समय समय पर भेजे जाते हैं उनकी प्रतिलिपियां देखने की मिली । जिला विधालय निरी दाकों के कार्यालयों से पाठशालाओं को इस प्रकार के आदेश समय समय पर भेजे जाते हैं तथा सहायतार्थ सामान्य या रूपया वितरित किया जाता है , कार्य क्रमों की समाप्ति पर सम्यादित कार्यों का विवरण मागा जाता है तथा उच्च कार्यालय का मेजा जाता है । इन सव आलेखों के देखने से समंकों का प्रमाणीकृत करने में वहुत अधिक सहायता मिली । उदाहरणार्थ परिशिष्ट कृमांक दे। पर जिला विधालय निरी हाक टीकमगढ़ से प्राप्त एक विवरण के। संलग्न केर कर दिया गया है ।

इस सम्भाग की अधिकांश वुनियादी प्रशिषाणा संस्थायें प्रतिवर्ण पत्र पत्रिकाओं में अपनी अपनी योजनाओं तथा उँकी प्राति की प्रशाशित करती रहती हैं। यह समस्त प्रकाशन इस शेष कार्य में विशेष सहायक सिद्ध हुये। प्रशिक्षणा संस्थाओं में सामुदायिक जीवन के अन्तींत प्रशिद्धाणा थियों की समाज सेवा, वुनियादी शिक्षा सप्ताह तथा गांधी सप्ताह पर आयो जित कार्यों विवरण देखनेकों मिला। इन समस्त आलेकों से गाम पुनर्निर्माणा की योजना और उसकी कार्योनिकी के सुगमता से समस्त जा सका।

प्रमाणात करके वर्गकिएण क्या । अन्त में विवेचना और विश्लेषणा के व्हार्श निकाले गये।

#### 🕶 - अध्ययन की येगजना :-

पृथम अध्याय के प्रारम्भ में इस अध्ययन की आवश्यकता की सिद्ध किया गया है । उसके पश्चात् समस्या की व्याख्या तथा उसके पूर्व प्रयोगों का संद्याप्त विवरण देने के साथ ही अध्ययन के उद्देश्य एवम् चीन की निश्चित किया गया । तथा अध्याय के अन्त में प्रस्तुत समस्या के अध्ययन की विविद्यां एवं पद्धतियां निर्धारित की गई।

पृथम जध्याय में कार्य स्वम् उसकी दिशा निश्चित हो जाने से साधन तथा साध्य के स्वस्प व सम्बन्ध की समकाने की जावस्थकता प्रस्तुत हुई अत: क्रितीय अध्याय में वृत्तिथादी शिकार के अर्थ, उद्देश्य स्वम्ं दोत्र की व्यास्था करके भारतीय ग्रामें की वर्तमान स्थिति स्वं उनके पुनर्निर्माण और वृत्तियादी शिकार के सह सम्बन्ध का विवेचन किया ।

वुनियादी शिक्षा तथा ग्राम पुनर्निमाण का सम्बन्ध सिद्ध है। जाने पर अध्ययन के चीत्र ज्यात् विन्ध्य संभाग में उसकी प्रगति तथा तत्सम्बन्धी विभागीय नीति के। समक्षाने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी । जत: तृतीय अध्याय में सन् १६५२ से १६५६ तक विन्ध्य प्रवेश सरकार की समस्या सम्बन्धी नीति तथा वुनियादी शिक्षा की प्रगति का संदिष्य विवरण देने के पश्चात् सन् १६५६ से सन् १६६१ तक इस संभाग में मध्य प्रदेश सरकार की वुनियादी शिक्षा स्वम् ग्राम पुनर्निमाण सम्बन्धी नीति तथा उसकी प्रगति का संदिष्य विवरण सम्बन्धी नीति तथा उसकी प्रगति का संदिष्य विवरण सम्बन्धी नीति तथा उसकी प्रगति का संदिष्य वर्णने किया गया ।

इस संमाग में वुनियादी शिद्या की प्रगति स्वं उसके व्दारा ग्राम पुनर्निर्माण की योजना के स्पष्टीकरण से उसकी कार्यान्विति के अध्ययन स्वम् उसके प्रभावों के। समकाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई।

जत: चतुर्थ अध्याय में वृतियादी पाठशाला वदारा तथा पांचवे अध्याय में वृतियादी प्रशिदाण संस्थाओं व्दारा ग्राम पुनर्तिमाण हेतु आयोजित कार्य क्रमों का प्रश्नावली, साद्गातकार, आलेख, अवलोकन तथा कार्य निरीदाण के आधार पर जानकारी प्राप्त करके उसका विश्लेषणा किया।

इस संमाग की वुनियादी शिद्या संस्थाओं व्दारा सन् १६५२ से १६६१ तक ग्राम पुनर्निभिणि हेतु आये जित कार्यकुमों के विश्लेषण से जा निष्कर्ष एवं सुफाव निकले उनका उत्लेख इटवें अध्याय में खुआ है।

अन्तिम अध्याय में इस अध्ययन से प्राप्त समस्त निष्किंगी एवं सुफावों का पुन: संतीप में उल्लेख करके भाषी शेष कार्य के लिये सुफाव प्रस्तुत किये गये हैं।

ितीय अध्याय 

ل الدو

#### खण्ड-ख

# -: बुनियादी शिक्ता बार ग्राम पुनर्निमाण :-

-:0:-

वृतियादी शिहार और ग्राम पुनर्निर्माण के सह सम्बन्ध के। समभाने के लिए हमें सब प्रथम यह जान लेना बावश्यक है कि वृति-यादी शिहार क्या है १ ग्रामों की बर्तमान स्थिति केंसी है १ तथा वृतियादी शिहार के। वालक के निर्माण के लिए ग्रामों का निर्माण करना क्यों अनिवार्य है १

# १- बुनियादी शिक्षा

१- वुनियादी शिद्धा का अर्थ: - वुनियादी शिद्धा की परिभाषा देते हुए गांधी जी ने कहा था कि शिद्धा से भेरा मतलव हैं बच्चे या मनुष्य की तमाम शारिक, मानसिक, बार आत्मिक शिक्षों का सबैतान्मुसी विकास । बद्धार्त्तान न तो शिद्धा का आरम्म है बार न अन्तिम ल्रद्ध । बह तो उन अनेक उपायों में से एक है जिनके धारा किता - पुरु थों का शिद्धात किया जा सकता है । फिर सिफ बद्धार ज्ञान के शिद्धा कहना गलत है । शिद्धा तो ज्ञम से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक अस्वण्ड पृक्षिया है । भे

गांधी जी के इस कथन पर विचार करने से स्पष्ट है। जाता है कि बुनियादी शिक्षा बंग्रेजों के समय की उस शिक्षा से मिन्न है जी जहार ज्ञान या सादारता मात्र केंग ही शिक्षा मानती थी। बुनियादी शिक्षा वालक की समस्त बुनियादी जावश्यकतावों की पूर्ति करके उस का सविगिष्टा विकास करना चाहती है। बुनियादी आवश्यकतावों के जन्मित ही हृदय में उछनेवाली मावनावों के जाधार पर वालक में रचनात्मक स्वम् उत्पादक कार्य के साथ साथ ज्ञान की जिमकृद्धि हो, । इन देनिंग के समन्वय से जा शिक्षा का कुम चले वह समय के साथ साथ प्रगति करता हुआ वालक का सविगिष्टा विकास जार सक नये समाज का निमाका करने में समर्थ है। वही बुनियादी शिक्षा है।

<sup>#</sup> हरिजन सेवक ३१-७-३७, गांकी जी

ا خم

गांधी की ने इस बुनियादी शिद्धा में हमारे पर्म्यरागत विचारों स्वम् शिहाा सम्बन्धी मान्यताओं में आमूल परिवर्तन किया है। उन्होंने हमारे सामने यह विचार रक्ता है कि समाज का समग्र जीवन और कार्य कुम ही शिद्धाा है। अब विभिन्न कदााओं बाली पाठशालाओं को एक चहारदीवारी के अन्दर सीमित करके वहां बद्धार ज्ञान देने मात्र कें। ही शिद्धाा नहीं कहा जा सकता विकास सम्पूर्ण समाज के सारे जीवन कुम के। एक ईकाई मान कर उसकी बुनि-याद पर जब हम शिद्धाा का मबन सद्धा करेंगे तभी वह सच्ची बुनियादी शिद्धाा है। ती।

# २- बुनियादी शिक्ता का उद्देश्य :-

विनावा जी के शब्दों में नियं समाज का निर्माण सभी सम्मव है जविक समाज के प्रत्येक व्यक्ति की साई हुई शारिक मानसिक जार बात्मिक शक्तियां सिलेंगि, संकल्प शक्ति जागृत होगी, जार वे स्वत: के पुरु घाण द्वारा अम के योग से अपने जाम के स्वक्थ्य जार कुश हाल बनायंगे। गांधी जी कहते थे कि कुश हाली बाहर से नहीं आवेगी वह तो खुद समाज में, हर गांव में तथा हर शहर में अपने अम के फालस्वरूप मिलेगी। तभी बुनियादी शिद्धा का उद्देश्य पूरा होगा। नया समाज नियाण करने में हमें उसी सामग्री तथा

साधना का उपयोग करना होगा जो गांव में उपलक्ष हैं। गांकी जी ने कहा है कि युगीन थाती तथा अपने कून में मिली हुई चीजा की अलग नहीं कर सकते, वर्त् हमें उसे ऐसी दशा में मोड़ना होगा कि वह व्यक्ति के, बीर जिस समाज में वह व्यक्ति रहता है उस समाज के, बीर साथ ही समग्र मानवता के उत्कवा में सहायक बनें। इसी सामग्री के सहारे में हमें अपने समाज का पुनर्निर्माण करना होगा, वह समाज जो सात लास गांवा में फेला हुआ है। इस परम्परागत देन का उपयोग यदि बालकों के लिए महत्व एका है तो बड़ों के लिए बाद की है ही बालकों के लिए आदर्श होते हैं, बढ़े ही बालकों के लिए आदर्श होते हैं, बातावरण का निर्माण करते हैं बार उसी बातारण में बालक पर्विश पाते हैं। इन्हीं बढ़ों का बालक के दिनीन पर जा प्रमाव पढ़िया वही उनके मिवष्य के। हम देगा। इसी लिए वढ़ों बार बालकों की शिक्षा की शिक्षा की स्थान हो। उनके मिवष्य के। हम देगा। इसी लिए वढ़ों बार बालकों की शिक्षा की सिक्षा की

|  | 1 |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

गांधी जी के बनुसार शिला का अर्थ नहीं शक्ति तथा नया तैज़ प्रदीप्त करना था जिससे समाजू में एक नहीं जीवन शक्ति को जन्म मिले । जत: वुनियादी शिला का काम समाज मैं जीवन की इसी टिम टिमाती हुई है। के। शक्ति प्रदान करना है जिसमें वह एक वार फिर जाज्वत्य है। जाये। उसे छाक मानस में वर्तमान जीवन से श्रेष्ट जीवन की प्राप्त करने की सीयी हुई भावना जीर संकल्प शक्ति की फिरसे जागृत करना है, बालक ती अत्यन्त लवीला है।ता है, उसे माडुना मुश्किल नहीं है, लेकिन लम्बे समय से वनी हुई बादता के कारण वड़ों की दृष्टि जड़ वन गई है और अपना समस्त जीवन रस सा चुकी हैं । उसे वाहरी दवाव के वल पर वदलना मुश्किल है । उसमें परिवर्तन क्मी सम्मव है जब बड़े ही पर्वितन चाहने लगे, उसके लिए दूढ़ संकत्य हैं। और अत्य त धैरी स्वं तत्परता के साथ पर्वितन करने के लिए प्रयत्नशील वन जायं। इस दृष्टि से देसा जाय तो वुनियादी शिक्षा का उदेश्य जन-मानस में ज्याति पुज्ज्विलत करने का है। वुनियादी शिदाा द्वारा यह ज्याति स्क स्क व्यक्ति से पुज्ज्वित है। कर समस्त समाज मैं फैल जायगी और तव समाज का नव निमकींग है। गा।

# ३- बुनियादी शिला का चीत्र :-

गांधी जी ने नयी तालीम के। गर्मी से मृत्यु तक वलने वाली अलग्ड पृक्तिया माना है। उनकी दृष्टिमेयह पृक्तिया समग्र थी, जन्य पृक्तियाजों के साथ वलने वाली के। हैं जांशिक पृक्तिया नहीं थी। इसलिये उन्होंने कहा था कि दूसरे सब रचनात्मक कार्य नहीं तालीम में समा जाते हैं, योनी जब नहीं तालीम की पृक्तिया चलती हैं तो दूसरे सब कार्य वपने आप होते चलते हैं। इस तरह बुनियादी शिषा अपनी समग्रता जार साविमी मिकता के कार्य सबयं जीवन का प्याय बन जाती है, जार मह समग्रता तथा साविमी मिकता समाज परिवर्तन स्वम् जीवन शोधन की सम्मिलत पृक्तिया के रूप में प्रकट होती हैं। जतः हम कह सकते हैं कि बुनियादी शिष्टा व्यारा जीवन शोधन के साधन से समाज परिवर्तन का साधन सिद्ध होता है। इसी लिए समाज का पृत्वेक वच्चा, बूढ़ा, जवान स्त्री जार पुरुषा के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय का समस्त सील बुनियादी शिक्ता का दील वन जाता है। जीर मानव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय का समस्त सील बुनियादी शिक्ता का दील वन जाता है।



## ग्रामीं की दशा

भारत के नव निर्माण का अर्थ है इसके सात लाख गुमों का निर्माण, क्यों कि भारत की द० प्रतिशत जनता गुमों में निवास करती हैं। दीर्यकालीन परतंत्रता के कारण गुमों की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी हैं। उनकी कुछ प्रमुख समस्याओं का वर्णन नीचे संदीप में किया जाता है:-

१- गन्बरी स्वमु वीमारी :- ग्रामां की गन्दगी तथा वीमा-रियों का वर्णन करते हुए गांधी जी लिखते हैं कि इमारे अधिकांश गांव घरे: जहां गांव वाले गन्दगी फीकते हैं और जहां घास-पात के देर लगाये रहते हैं: की सी हालत में दिखाई देते हैं। लेग जहां तहां पालाना फिर्ते दिलाई देते हैं घर का सहन तक नहीं वचता । फिरी हुये पालाने की के हैं फिक नहीं करता । गांव में कहीं रास्ते ठीक नहीं रक्ले जाते। कहीं ऊचीं मिट्टी के देर है, कहीं गड़ा है। आदमी बार पशु दोनों का चलने में तकलीफ होती है। पासरे, पास-रियों में वर्तन माजे, घाये जाते हैं, उनमें प्रमु पानी पीते हैं, नहाते हैं, पड़े रहते हैं उनमें होटे और बड़े भी आबदस्त छैते हैं, यही पानी लाना पकाने के काम में लाया जाता है। घर वनाने में किसी प्रकार के नियम की परिवाह नहीं की जाती। न पड़ीसी की सहू लियत का स्थाल किया जाता है, न अपनी घूम रीशनी जीर हवा का। सहकार के अमाव के कारण गांव वाले अपने जारा ग्यं के लिये जरूरी चीज़े भी नहीं उपजाते। अपने फालतू वक्त का सद्पयोग नहीं करते या उन्हें करना नहीं बाता, इससे उनकी शारी रिक और मानसिक शक्ति की ण रहती है। आरोज्य के साधारण ज्ञान के अभाव के कारण रोगी होने पर गांव बाले सीचे साधे घरेलू उपाचों के वदले वेगभा साला के फोर में पड़ते जार जन्तर-मन्तर के जाल में फासकर परेशानी माल लेत हैं, पैसा फूकते हैं बार बदले में रोग बढ़ा लेते हैं। आपसी लड़ाई के गड़ी कार मुकड़में वाजी के कारण पैसे के। नष्ट करते हैं और कर्ज़ के बेगका से छदे हैं। 22 आ

वे जागे फिर कहते हैं कि गांव के रास्ते ट्रैंड मेढ़े होते हैं देखते में ऐसा मालूम होता है जैसे अभी बूल फौला कर बनाये गये हैं, उनमें बूल ही बूल मरी होती है। इसलिए उनपर चलने वाले व्यक्ति बीर गाड़ी सीचते हुये वैलें के बड़ी तक्लीफ होती है।

अर रेग्राम सेवा पृष्ठ १० गांकी जी





इसके कारण उन्हें गाड़ियां भारी जार उनके पहिये भारी रखने पढ़ते हैं इससे वेलें का वेकार दूना वेक्सा खीचना पढ़ता है। बजात में रास्तों में इतना की चढ़िहोता है कि उनमें से गाड़ी हाकना मुश्किल है। जाता है। आदमी का भी तेर कर जाना पढ़ता है या कमर तक बीगकर जाना पढ़ता है इससे तरह तरह के रेग फोलते हैं?

जहां गांव घूरे सित हैं। जहां ताकाव, कुंबें की के कि परवाह न करता है। जहां रास्ते वावा बादम के से समय के हैं। वालकों हैं। वालकों के वतिव बेंगर उनकी सम्यता पर ग्राम दशा का प्रभाव काबा रहता है।

र- सामाजिक कुरितियां: - अज्ञान के कारणा तथा शेष्णण से उत्पी दिल गामी के समाज में अन्य विश्वास मज़्वूती से जम गया है। जामा गुनियां तथा साधु संन्यासी अनेकां कल जार प्रपंच दिलला कर गांव के पैसे का अपहरणा कर रहे हैं। सामाजिक कुरितियों के वन्धन में जकड़े होने के कारण गांव वाले कर्ज लेकर सामाजिक कायों में पैसा सर्च करते है, लड़की की शादियों में बढ़ती हुई दहेज प्रधा में जार लड़कों की शादी में वास आडम्बरें ने गाम वासियों का दयनीय स्थित में पहुंचा दिया है।गा में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख सामाजिक कुरितियों का उल्लेख संद्यीप में नीचे किया जाता है।-

### :१: विवाह सम्बन्धी कुरी तियां :-

:क: दहेज : ल: बड़ी बड़ी दावतै

:ग: वाल-विवाह :घ: बहु विवाह

:च: अनमेल विवाह :क्: गमीन्तर विवाह

:ज: जुलूस स्वं प्रदर्शन

: १: अन्यः विश्वास :-

कः मंत्र-तंत्र ः सः पशुः वालि

:ग: भूतों का हर : य: नज़र का लगना

:व: मनुष्य तथा पशुला की वीमारी में केठक कराना।

:३: हुना हुत :- :क: जातीय संकीणता :स: पाटी बन्दी

:ग: उथागा का जातियां से सम्बाधत करना





### :४: स्त्रियों के प्रति हैय भाव :-

: ब: लड़की का लड़के से कम महत्व देना

:त: निम्न जातियों में स्त्रियों का कृय विकृय है।ना

:ग: स्त्रियों की शिक्षा कें। अनावश्यकमानना

: घ: पदा प्रधा

३- आर्थिक समस्यार :- स्क समय था जब बावादी कम थी और
प्रत्येक परिवार के पास जमीन काफी थी। जत: सब लेग निश्चिन्त
होकर उसका उपयोग करते थे। ग्रामें में किसान, वढ़ हैं, लुहार, बुनकर
चमार, कुम्हार तथा बच्च सभी उद्योगों के करने वाले स्क साथ मिलकर
रहते हैं। सभी के पास काम था किन्तु जन संख्या के बढ़ने से जमीन
की कमी पढ़ने लगी और साथ ही साथ गांव के उद्योग नष्ट होने लगे
जिसके परिणाम स्वरूप गांव गांव में मागड़े, दलवन्दी और मुकदमे वाजी
का बील वाला है। गया। आज गांव के सभी प्रेम के बन्धन टूट बुके हैं.
मुकदमें वाजी के कारण गांव का पैसा दलालों, वकीलों, और कवहरिन

हिन्दुस्तान कृषा प्रवान केश भले ही कहलाता है।
लेकिन उसका उद्धार सिफ सेती के आरा नहीं है। गा । क्यों कि
हिन्दुस्तान में सेती ही प्रवान व्यवसाय होते हुरे भी यहां पर फी
वादभीशिसवा रकड़ का बोसत है। इसके विपरीत फ्रांस में प्रति मृनुष्य
साढ़े तीन रकड़ जमीन है जबिक वह उद्योग प्रवान के माना जाता है।
हिन्दुस्तान की रक व्यक्ति की सालाना आय कृष्णि से ५०-६०
रूपया बीर उद्योग से १२ बाना है इस लिए हिन्दुस्तान की कृष्णि
प्रवान देश कहा जाता है। इंग्लैंग्ड में सेती द्वारा रक बादमी की बाय
मारत की तरह ही ५०-६० वाष्णिक है किन्तु उद्योग द्वारा ५१२
पांच से वारह इपया है। इसी से हमें मारतीय किसानों की बार्यिक
स्थित का पता वल जाता है। उनकी बार्थिक स्थित बिगड़ने के
निम्मांकित तीन प्रमुख कारण है।

रल कृष्णि के देखा :- भारतीय गुमिक्ट प्रतिशत निवासी सेती करते हैं। दिन रात परिश्रम करने के वाद भी किसानों के। भर पेट मेजन तथा शरीर ढकने के। वस्त्र उपलब्ध नहीं होते। क्यों कि न ते। किसानों के पास पर्याप्त जमीन है और न उपयुक्त साधन। यही कारण है कि आर्थिक परिश्रम करने के पश्चात् भी भारतीय कृष्ण की उपज विश्व के प्रत्येक देश से बहुत ही कम होती है।

|  | a |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# भारतीय कृषि के अवनति के कुछ निम्नांकित कार्ण हैं:-

: ब: है। टे है। टे बैत :व: विसरे बैत

:स: सिचाई की जव्यवस्ता:द: देवी प्रकेरप

:क: खेती का पुराना ढंग :ल: साद की कमी

:ग: उत्तम वीजों काअभाव :घ: गावर काे जलाना

:च: दुवील पशु :क: विक्री के देए जा

.ज: लड़ा है भागड़े :भा: कर्ज़ी

२- उथागा का अभाव :- एक और तो अपयाप्त मूर्ग एवं कृष्ण के साधनग्रे में के कारण मारतीय किसान के पास सेती में वर्ष के लिए पूरा काम नहीं है। ता है और दूसरी और ग्रामें भेरेसा के कि उथाग धन्या नहीं है जिसे गांव वाले अपने लाली समय में जीवकी पार्जन के लिए अपना सके। ग्रामें में कच्चा माल ता बहुत पैदा के ता है ले- किन गांव वाले उसे शहरों में वेच आते हैं और यही कच्चा माल जब उनके गांव में रूप वदलकार वापिस आता है ता उन्हें कहीं गुना अधिक रूपया देना पहुता है यही कारण है कि ग्रामें में निधनता बढ़ती जा रही है। जिसका वर्णन करते हुये विनेशव जी ने लिखा है कि भारे गांव की सारी लदमी यहां से उठ कर शहरों में चली जाती है। इस लदमी के पेर गांव में नहीं ठहरते। वह शहर की तरफ दें हुती है जैसे पहाड़ पर पानी भरपूर वरसता है लेकिन वह वहां कब ठहरता है बहरारों तरफ भाग निकलता है पहाड़ वैचारा के रा का की रा सहार है जिस का सारा है जिसन वह सह सह सार की सारा का की रा सह सह सार मांच निकलता है पहाड़ वैचारा

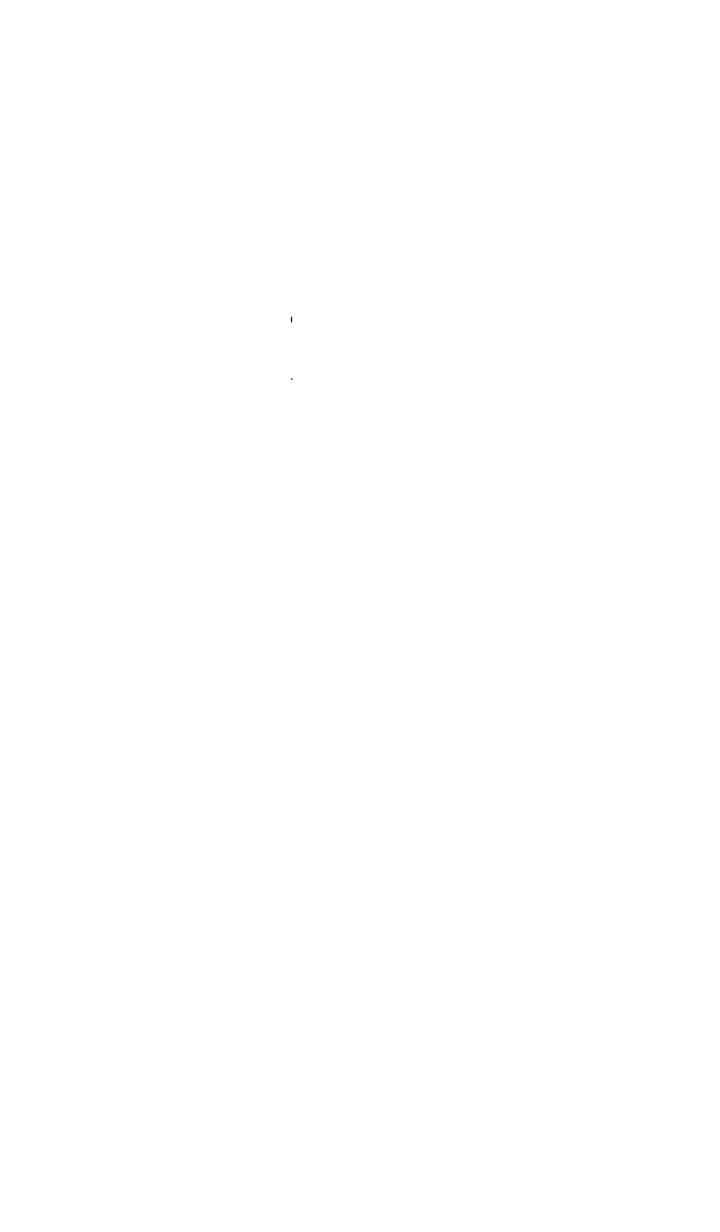

देखात की लच्ची इसी तर्ह चारें। दिशाओं में माग खड़ी होती है अगर हम उसे राक सके ता हमारे गांव सुबी होगे। गांव वाले गांव में कपास वाते हैं लेकिन सारा का सार कपास शहरों में वेच आते हैं फिर वुआई के समय मिनोले शहरों से मेाल लेते हैं। क्यास गावीं में पैदा करते हैं और उसे वैच कर वाहर से कपड़ा लरीदते हैं। गांवां में मूसफ़ ही, तिही जार अलसी पैदा करते हैं लेकिन तेल शहर की मिल से ही लेते हैं। सारा का सारा कच्चा माल गांव में ही पैदा है। जार वह कैं। दियां की कीमत में शहरों में वैच दिया जाता है, वहां से वह कच्चा माल शक्ल वदल कर वक्के माल के रूप में फिर गांव में वापिस आता है कच्चे माल की कीमत सदैव कम है।ती है किन्तु जैसे जैसे उसकाः पक्का माल बनता जाता है उसका मूल्य भी बढ़ता जाता है.। उदाहरणा के लिए मूंग फ ली की खेती की लैंलें। अगर एक किसान चार स्कड़ जमीन में सा रापया की मूंग फ ली मैदा करता है ता तेली उस किसान की सा रुपये की मूंग फ ली लरीद कर एक सा पच्चीस रुपये का तेल बार पच्चीस रुपया की बली तैयार करेगा। इसी तेली के तेल का एक सा पच्चीस रूपया में एक गन्धीगर सरीद कर सुगंधित तेल वनाकर उसकी कीमत दै। सा पचास रूपया वसूल कर छैता है।" 🕊

# ३- कृण की समस्या :-

किसान वर्ष में दो फ सर्छ पैदा करता है

एक फ सल सिफ की तथा दूसरी रवी की । दोनों फ सर्छों के
वीच हैं: माह का अन्तर होता है । इस हैं: माह की अविध में
किसान के पास आय का के कई साधन नहीं होता है अत: अपने जीवन
निवाह के लिए महाजनों से रुपया लेने की वह मज़बूर होता है ।
महाजन लेग सिंक बीर ते। किसानों से चक्रबुदि व्याज लेते हैं और दूसरी
और उनके अज्ञान से अनुचित लाम उठाते हैं । अपकृ किसान हिसाव
के। समक न सकने के कारण उसे जीवनअलाई गुना अधिक रुपया देने
पर भी पूरा नहीं कर पाते हैं।

अ शिदाण विचार विनीवा



कर्ज़ के विषय में किसी ने ठीक ही कहा है कि भारतीय किसान कर्ज़ में जन्म लेता है कर्ज़ में रहता है जार कर्ज़ में ही मरता है। ग्रामीण कृषा के निम्नांकित कारण है।-

: अ: भूमि पर जन संख्या का नार ।

:व: पैतुक कुणा

सः अनिश्चित खैती ।

:द: रागा के कारण पशुक्षां की आकस्मात् मृत्यु ।

:य: लड़ाई भागड़े व मुकदमे वाजी।

:फ: सामाजिक कुरी तियां।

:क: निश्चित माल गुजारी बार रूपयां में उसकी वसूली

.स: वत्यधिक व्याज् ।

:ग: किसान के राग।

कृणान्ग्रस्त होने का किसान के ऊपर बहुत बुरा प्रमाव पड़ता है जसके मन में चेंकी सों घन्टे चिन्ता बनी रहती है जिसके कारणा उसका स्वास्थ्य विगड़ जाता है जार उसकी कार्यकुशलता नष्टे है। जाती है। उसकी इस वात है कोई रुचि नहीं रहती कि वह अपनी उत्पत्ति बढ़ाये। क्यों कि वह जानता है कि वह जा मी उत्पन्न करेगा वह उसके पास नहीं रहेगा। अपने परिश्रम का उसे कें। बानन्द नहीं मिलता अत: वह निराधा वादी है। जाता है।

#### ४- सांस्कृतिक समस्या:-

मारत वर्णमंजितनी अधिक धर्म जातियां बार उपजाति यां पाई जाती हैं उतनी विश्व के अन्य किसी देश में नहीं। समय के परिवर्तन बार अज्ञानता के कारण छागां का दृष्टिकाण संक्षीण होता गया जत: संस्कृति में जड़ता जा गई। इसका परिणाम यह हुआ कि छागां में धमाश्चिता वढ़ी, साम्मदायिक मागड़े हुने बार अच्छाहयां के स्थान पर दुर्गण जाते गये। उदाहरण के लिये हम हिन्दुनों के त्याहा-रों के। ही छेछें। हन त्याहारों में जा वैज्ञानिक दृष्टि काणा सर्व मानवीय विचार निहित था वह अब के हैं नहीं जातता है। बर्न इन त्याहारों के मनाने की इतनी देंगण पूर्ण रितिया प्रविख्त है। वर्न हम त्याहारों के मनाने की इतनी देंगण पूर्ण रितिया प्रविख्त है। वर्न हम त्याहारों के अवसर पर छोग जुवा सेलना आवश्यक मानने छो है

होती के पर्व पर की चड़ उक्कालना, महे गीत गाना, और लज्जा पृति पृदर्शन करने में लेग अपने के पृगति वादी समक ने लगे हैं। इन कुरितियों के कारण समाज़ के घन बार जन देगों की छानि उठानी पड़ती है।

५- शिचा की समस्या:-

हमारे गामां में अधिकांश व्यक्ति अशितिवर्ष । दी धी कालीन पर्तंत्रता के कार्ण उनकी अपनी पुरानी शिद्धा पद्धति का अंत है। गया है, उसके स्थान पर अग्रेलों ने जा शिका दी उससे गाम वासियों के। वहुत बारी हानि उठानी पड़ी जिसका वर्णन करते हुये गांघी जी कहते हैं ै जलग जलग घन्ये वाले लाग शिला पाने के वाद अपना धन्धा है। दुकर नैाकरी दूदने लग जाते हैं बार नाकरी मिलते ही ऐसा समफ जाते है कि हम आगे बढ़ गये। हमारे स्कूछें में राज छुहार, वढ़ ई दर्जी, माची वगैरह जातियां के लड़के पढ़ते देखे जाते है। पर पढ़कर वे अपने आप दादों के घन्धों के। आगे वढ़ाने के वजाय उसे विल्कुल नीचा समभा कर कोड़ देते हैं और अलब की नैस्करी पाने मैं इज्जत समफ ते हैं। अ: इस प्रकार से जहां एक बार समारे गांव का विधाषी-समाज वर्तमान शिला प्रणाली से अनुचित मार्ग पर संलाया जा रहा है वहां दूसरी जार प्राढ़ समाज़ अज्ञान के कारणा अपने जीवन का समस्त आनन्द से। कर अवनति के गहन गरी में गिरती जा रही हैं ग्राम वासी इतना ते। जानते हैं कि उन्हें पानी चाहिये, भाजन चाहिए कपड़ा चाहिये और घर चा सिये। लेकिन वे इतना नहीं जानते कि उन-का वह पानी शुद्ध होना चाहिये, उनके कपड़े साफ सुधरे होना चाहिये जार उनका घर निरागी तथा स्वच्छ होना चाहिये। वै नहीं जानते कि पानी, भेगजन, वस्त्र और घर जितना अच्छा होगा जीवन का स्तर्भी उतना ही उत्तम है। गा। यदि उनकी आवश्यक चीजें। में वाहित अच्छाईया नहीं जाती जार न उनके ज्ञानमंबुद्धि है।ती है तेर उनकी बाय कितनी भी ज्यादा क्यां न वड़ जाय। उन्हें कितनी अभिक से अधिक सहायता न्यों न दी जाय उनकी स्थिति में केर्ड पुचार निर्हिशा। उदाहरण के लिये जहां कहीं भी सरकार ने अपनी आर से ग्राम बासियों के रहने के लिये आदर्श मकान बनवासे हैं वहां परे-

<sup>#:</sup> समाछीचक : गुजराती : अक्टूबर १६१६



क्रेंकिन अज्ञान के कारण उनके द्वारा इन मकानों का इतनी बुरी तरह उपयोग हुआ है कि उनकी सारी सुन्दरता नष्ट हो गई है। अतरेव आवश्यकता इस बात की नहीं है कि मकान ईट सीमेंन्ट के हैं। बल्कि इसकी है कि उनका अज्ञान मिटे बार उनमें एक ऐसी सुफ बूफ पैदा हा जा फूस की फोपड़ियां का भी स्वच्छ नी रोग बार कला पूर्ण बना दे।

# अ- वुनियादी शिला और ग्राम पुनर्निर्माण का सम्बन्ध

अव हमें यहां विचार करना है कि बुनियादी शिक्ता के। ग्राम वुनर्निमिशा के उत्तरदायित्व का भार वहन करने की क्या आवश्यकता है। शिक्ता के वारे में देा दृष्टि केंगा है पहिला दृष्टि केांग व्यापक है जिसमें शिदाा के। जन्म से मृत्य तक चलने वाली अलग्ड प्रक्रिया माना है अत: इसका दौत्र समस्त समाज त-क विस्तीर्थी है। जाता है। दूसरा दृष्टिकारण संकीर्थी है जिसमें शिक्षा का सम्बन्ध वालक तक सी मित माना जाता है। यह दोनें दुष्टिकाेग ग्राम पुनर्निमाण के सिद्धान्त का समर्थन ही करते हैं, विरोध नहीं। अधाकि अगर शिद्या का सम्बन्ध वालक से है ते। वालक का सवागीणा विकास तभी है। सकेगा जविक उसके विभिनावक, पद्रे सी जार गांव वाले पृत्येक दृष्टिकाणा से विकसित है। वालक स्कूल में सीसता है बी। घर में रहता है, स्कूल में तो वह अधिक से अधिक पांच धन्टे ही रहता है उसके दिन का शैषा समय घर जार समाज में ही व्यतीत होता है। स्कूल की शिक्षा अब तक प्रभाव शाली सिंह नहीं है। सकती जब तक कि वालक के अभिभावक शिक्षित न है। । बालक की शिक्षा पर जा भी समय और धेसा सर्व होगा यदि उसकी. उन्नति के सम्बन्ध में उसके माता पिता के। अपने उतर्दायित्व का ज्ञान न है। गा ते। वह समस्त क्त राशि नष्ट प्राय सी ही है। गि। वालक की सारे सुक्षें से भरा हुआ घर देने वाले, उसकी रोज की आवश्यकताओं का पूरा करने बाले, उसके स्वास्थ्य बीर वाराम का ख्याल करने वाले, उसे नैतिक बैार आध्यात्मिक विकास की और उन्युख करने वाले और उसके भविष्य के। उज्जवल बनाने बाले उसके माता पिता ही है। अत: बदि बालक का सविगिण विकास करना है ता उसके माता पिता का सविगिण विकास उससे पहिले ही कर्ना पढ़ेगा । इसी लिये वुनियादी शिला ने प्रोबुर शिक्ता की अपना कीत्र माना है.।

शिला देने का काम आरम्भ में माता पिता ही करते हैं, फिर् उन्हें अपने हस काम का माम क्यों न हा १ हमारे राष्ट्र का मचनी उत्कर्ण आजू हम वालकों के। जो तालीम दे रहे हैं उस पर निर्मेश है। लेकिन आजू के कितने माता पिता जार पालक अपने वालकों की सन्भात हैं जार उनकी सविभाग शिला , जिसे वास्तव में सविगाण कहा जा सके - कि चिन्ता करते हैं १ आजू तो जब अपने वालकों के पृति अपने उत्तरदायित्व के। सम्भाने और उसका निविध करने वालें की संख्या उगलियों पर गिनने लायक हैं तो अपने पढ़ोसी के वालेकों के पृति अपना कर्तव्य सम्भाने वालें की वात ही दूर रही। समाज के पृत्येक समाने का कर्क व्य है कि वह अपने समाजू के पृत्येक वालक की उन्नित का ख्याल रक्ते। यह ते। नैसर्गिक सामाजिक उत्तरदायित्व हैं जिसका समाजू के पृत्येक वालक विशेष समाजू के प्रत्येक वालक की उन्नित का ख्याल रक्ते। यह ते। नैसर्गिक सामाजिक उत्तरदायित्व हैं जिसका समाजू के प्रत्येक वयो वृद्ध के। अनुभव करना वाहिये। हसलिस वालकों की शिला में माता पिता की शिला का स्थान पहिला है।

अभिभावक मातृत्व और पितृत्व के उतरदायित्व के। जिस ट्टिं से गृहण करते हैं, उसे जितनी समफ बूफ के साथ व्योहार में लाते हैं, उन सब का बालक के प्रारम्भिक्संस्कारीं जार अनुभवें। पर गहरा प्रभाव पहुता है। वालक की सुख दुख का अनुभव प्रारम्भ में अपनी मां के व्यारा होता है। उसे जा पाषाक द्रव्य मिलते हैं बार उसका जा शारी रिक विकास है। ता है वह उसकी मां उसे जिलनी क्षुराक दे सकती है उस पर निभीर है। उसकी सफाई इसका शरीर सम्बन्धी आराम यानी उसका सामान्य स्वमानिक विकास जितना उसकी मां का स्वास्थ्य के नियमां का ज्ञान होगा उसप्रिनिपीर है। बालक के यथे। चित मानसिक विकास के लिये उसे जितना संता का चाहिए अ जितना सुस चाहिये, जितनी स्वतंत्रतमा चाहिये वह वहुत कुछ उसके माता पिता जितनी उस वात के। समफ ते होगे तथा वालक के। देत होगे उस पर निर्भार है। उसके घर का वातावरण, उसके घर की केट्टिन्वक जीवन की समस्यारं जार माजूदा स्थिति बादि सव बातें। का वालक के शारी रिक, मानसिक बार आध्यात्मिक विकास पर गहरा भूभाव पड़ता है। इस लिए उन्हें अपने इस प्रभाव वार उत्तरवायित्व की गुरू-ताका मान होना चाहिये।

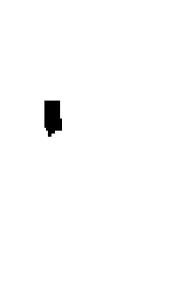



क्या कारण है कि जाम तैर पर गरीव घर के वच्चों की स्वास्थ्य के प्रास्मिक नियम या जपनी सफाई तथा निरोगता की साधारण वातों का भी ज्ञान नहीं होता क्यों कि उसे घर में बताना तो दूर रहा माता पिता के द्वारा बताने का विचार तक नहीं किया जाता । उसमें अच्छी आदतों का निर्माण है।, वह साफ सुथरा रहे, इसका किसी की ख्याल ही नहीं होता । उसका कारण ये है कि माता पिता बुद ही नहीं समफते कि उनके वालक की वे बाते जाननी चाहिये । आजू जा वालक की जादते विगड़ी हुई है, वह ज्यादा साता है,गन्दा रहता, समय से जपना काम नहीं करता, उसका कारण येह है कि सुद माता पिता को ही अच्छी जादतें, नियमित सान पान और साफ सुथरेपन का ज्ञान नहीं है । यही ज्ञान वुनियादी शिद्धा के व्दारा अभिमावका की कराना है ।

जिन घरें। में वालकों की परविशिष्ठ होती है। बाजू तो वे घर स्वयं ही एक समस्या वने हुये हैं। जिथर देखें। उचार कूड़ा-कर्कट बार गन्दगी, जिथर जाबें। उघर वीमारियां बार उनकी हून दिलाई देती है ऐसे घर ता वाल शिष्ठाणा के कहापि योगा नहीं है। सकते। बगर इन माताक- पिताबों को देखें तो कल्पनातक नहीं की सकती कि उनके वच्चे मले आदमी वनेंगे या अपनी नागरिक जवावहारी केंग पहचानेंगे। बाज तें। ऐसी विष्यम परिस्थित है कि वालकों की भावी बार वर्तमान कल्यान की महान जवावदारी केंग न तें। माता पिता लेंने कें। तैयार है बार न देहात का समग्र समाजू ही।

चालकों के यह समकाने की आवश्यकता है कि उनका बुद का स्वभाव, अदते, अपने पढ़ोस वालों के साथ का वर्ताव, वालक के आवरण पर प्रभाव डालता है। वालक के मस्तिष्क में जा प्रारम्मिक काप पहती है, उसका महत्व उसे समक ना चाहिये कार साथ ही साथ यह भी जानना चाहिये कि जो भी छाप पहती है वह बहुत कुछ उन्हीं कि सहोती है। घर के बड़े बूढ़ों के कलह और अनमेल का वालक के मन पर बहुत ही घातक प्रभाव पड़ता है क्यों कि वालक की स्वस्थ्य स्वं आन-व्यक्ता वह और उस दांता किट किट से वह नष्ट है। जाता है। उन्हें यह भी जानना चाहिये कि वालक का जीवन किया शिल रहता है।

वत: उसे हिलने डुलने की, दुनियां में हर चीज़ की क्षान बीन करने की तथा उसके साथ प्रयोग करने की स्वतंत्रता चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें यह भी जानना चाहिये कि उनके अत्यधिक लाड़-प्यार बार स्वच्छन्यीपन से या अनावश्यक ताड़ना से वे वालक के विकास में वाधा पहुंचाते हैं।

वुनियादी शिदाा का उद्देश्य वालक का सवी-गीमा विकास करना है यह उद्देश्य तव तक पूरा नहीं है। गा जव तक कि वालक के घर, परिवार तथा गांव का सवींगीण विकास न होगा । क्यों कि अगर गांव में गन्दगी रहेगी, पानी सङ्गा और मकान तथा भाजन स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित न है। गे ता निस्सन्देह ही गांव में वीमारियां बढ़ेगी जिसके कारण पाठशाला के वच्चे बन न सकेंगे। वे भी वीमार होंगे, उनका भी स्वास्थ्य विगङ्गा और वै पाठशाला न आ सकेंगे। गामा में क्रूत की वीमारियां वड़ी शीघ्रता से फौलती हैं क्यों कि एक ही पालरे में गांव के सभी आदमी नहाते हैं कपड़ा धाते हैं जार उसी पानीके प्रत्यका और अपृत्यका रूप से भाजने के काम में भी लाते हैं। गांव में आमतार से एक ही कुंबा है। तारे जिसके पानी का पूरा गांव उपयाग करता है। इस कुंश में अपनी अज्ञानता के कारणा गांव वाले अपने गन्दे वर्तनां के। दुवाते हैं। इन्हीं कारणों से स्क व्यक्ति की वीमारी गांव भेर में फैल जाती है। चैचक आदि घातक बीमारियों से प्रति वर्षा गांव में सेकड़ें। वच्चे मरते हैं। तथा अंग विकृत ता अधिकांक वच्चें के हा जाते हैं। अत: जब तक गांव स्वच्छ न होगे और गांव वालें। के। स्वास्थ्य के नियमें। का ज्ञान न है। गा तब तक वालकों के स्वास्थ्य का निमिष्टा न है। सकेगा ।

बाज़ राष्ट्रीय सरकार ने प्राथिमक शिक्ता को अनिवार्य कर दिया है क्यों कि वह वाहती हैं कि देश के प्रत्येक वच्ने के। बुनियादी शिक्ता मिले। इसी लिए गांव गांव में बुनियादी स्कूल खेलिने की योजना वनाई गई है। किन्तु जिन गामों में पाठशालायें बुल चुकी है वहां मवन, साज सज्जा तथा अध्यापक होने पर भी गांव के समस्त बच्चे ता क्या ने। थाई बच्चे भी पढ़ने नहीं आते हैं।

जन गांच नालों से नहां के अध्यापक अपने नच्चे पाठशाला
भेजने की नात करते हैं ते। ने धनामान के कारण नालकों
के। पाठशाला भेजने में अपनी असमर्थता के। बनलाते हुए स्पष्ट
शब्दों में कह देते हैं कि उनके नच्चे दिन में बेल नराते हैं , घास
काटते हैं या कहीं मज़दूरी पर निकल जाते हैं तन कहीं मुश्किल से
उन्हें समय का भर पेट भाजन उपलब्ध होता है । कुछ स्थानों पर
नालकों के। पाठशाला न मेजने के अपराध में ग्रामीणों बर अनिनार्य शिक्ता स्वट के जन्तगीत जार्थिक दण्ड किया गया किन्तु फिर
भी उन्होंने अपने नच्चे पाठशाला नहीं भेजे । अतः यदि ग्रामों के
समस्त नच्चों के। शिक्तात ननाना है ते। उनके अभिभानका की आय
मैं पर्याप्त वृद्धि कर्नी होगी । यही कारण है कि वैसिक शिक्ता
मैं ग्रामीण उद्योगों के प्रेतिसाहन के। विशेष स्थान प्राप्त हुआ है ।

हम चाहते हैं कि प्रत्येक वालक में प्रेम, करुंगा, सहसोग बार त्याग बादि अनेक मानवीय गुगा का निर्माण है। हसके लिये पाठशालाओं में बढ़े बढ़े प्रयत्न किये जाते हैं। किन्तु यह तब तक सम्मव नहीं है। सकता है जब तक कि प्रत्येक घर में बार प्रत्येक गांव में सभी मनुष्य प्रेम बार मेंल से न रहते हों। आज गांव में दल विन्दयां बार फूट तथा बापसी लड़ाई मागड़े हैं जिसके कारण बाये दिन भागड़े होते रहते हैं। इन सब मागड़ों का प्रभाव वालकों पर पढ़ता है। जब वालक अपने अभिभावकों को देण की वातें करते हुए सुनते हं बार बापस में लड़ते हुए देखते हैं ता उनके मन में भी देण की भावना बलवती होती है। बत: वालक का नैतिक उत्थान और संस्कृतिक विकास करने के लिये उनके चारों बार का वातावरण सुधारना होगा।

वत: हम इस निष्कर्ण पर पहुनते हैं कि बालक के सवागिण विकास के लिये वुनियादी शिद्धा की गामी का समग्र निर्माण कर्ना विनवार है।

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

### ६- वुनियादी संस्थायें बार ग्राम पुनर्निमाण

:अ: गांधी जी ने वृत्तियादी शिला के। एक व्यापक अर्थ में लिया है। उनकी वुनियादी शिदाा की संस्था वहार दीवारी के सी मित दायरे में वालकां का अमुक अवधि तक पुस्तक रटाने मात्र तक सी मित नहीं है। वे अपनी वुनियादी शिद्या की संस्था का समस्त ग्राम का जीवन केन्द्र वनामा चाहते हैं। चूंकि वृनियादी तालीम जीवन की तालीम है अत: गांव की एक भी समस्या रेसी नहीं रह जाती है जिसका वुनियादी शिला व्यारा हल न किया जा सके। इसलिये वे कहते हैं कि "बारम्म से ही मैं यह मानता बार कहता अस्या हूं कि विद्यापीठ का सच्चा काम है। गांव में है। वहां पर इन विया मन्दिरों में वियाधी अव्वल बर्जे के पिंजारे, कतवये आर जुलाहे वने, पहिले दर्जे की कपास की खेती जानने वाले हा , उन्हें देहात के काम आने वाला वद्रई का काम आता है। यानी उन्हें विद्या चर्ला वनाना आता है। गाड़ी हल वर्गेरह वनाना न आता है। ते। उनकी मरम्मत करना आता है। वे गांव के लायक सीना - पिराना जानते हैं। उनके मोती के दानों के जैसे अदार हैं। वे साधारण लिखने की कला जानते है। उनके। देशी अंक जवानी याद है। , वे रामा यण महा भारत वगैरह पुराने साहित्य बार उसके आध्यात्मिक बार आधुनिक अधीं के जानकार है। देहाती खेल जानते हैं। तन्दुरु स्ती के कातून जानते हैं। उन्हें घरेलू चिकित्सा अच्छी तर्ह बाती है। यानी वे मामूली वीमारियों की जांच करने वाले और उनके इलाज करने वाले हों, वे गांव के घूरे, तालाव बार कुंये वर्गेरह साफ करने की कला जानते हैं। वर्गेरह वर्गेरह । गर्ज यह है कि इन विनय - मन्दिरों में इस तरह की शिक्षा दी जाय कि जिससे उनमें इतनी याग्वता जा जाय कि वे गांव की हर तर्ह से सेवा करने के लिये तैयार हा सके।" अर गांकी जी चाहते है कि गांव गांव में वुनियादी तालीम की व्यवस्था है। जार वुनियादी शिला

<sup>₩</sup> नव जीवन, २७, ५, २०, गांकी जी

संस्थाओं व्दारा समग्र ग्राम रचना के लिये कार्य हैं। गांधी जी कहते थे कि वुनियादी शिक्षा व्दारा ही गामें की दशा में सुधार होगा जार वे आदर्श ग्राम वन जांयगे। उनके सामने आदर्श भारतीय ग्राम का जा चित्र था उसका वर्णीन उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है:- ै आदर्श भारतीय ग्राम इस तरह वनाया जाना चाहियै कि जिससे वे सम्पूर्णातया नीरोग रह सके। उसके भौपड़ों जार मकाने। में काफी प्रकाश बार वायु जा गुजर होना चाहिये, गांव रेखी चीजां से वना होना चाहिये जा पांच मील की सीमा के अन्दर उपलब्ध है। सक्ती है। हर मकान के बास पास, आगे पी है इतना वड़ा सहन होना चाहिये कि जिसमें गृहस्थ अपने छिये शाक, भाजी लगा सके और अपने पशु रख सके। गांव की गलियों और रास्ते। पर जक्षां तक तम्मव है। घूल नहीं होना चाहिये। जावस्यकतानुसार गांव में कुरे हैं। जिनसे गांव के सब आदमी पानी भर सर्वे । सबके लिये प्रार्थना घर या मन्दिर हों, सार्वजनिक समा आदि के लिये एक जलग स्थान है।। गांव की अपनी गाचर भूमि हा, सहकारी तर्व की गांचाला हो , स्ति। प्राथिक जार माध्यमिक शालाय है। जिनमें गाँधा गिक शिदाा सर्व प्रवान रखी जाय । गांव के अपने मामलेां का निपटारा करने के एक ग्राम पंचायत भी है। अपनी आवश्यकता हों के लिये नाज़, शाक सर्वा , फल , सादी इत्थादि सुद गांव में ही पैदा है। एक आदर्श गांव की मेरी अपनी यह कल्पना है। ै 🗯 गांवी जी के इस क्थान पर विचार जरने से स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम निर्माण के लिये धनराशिया वाहरी शिक्तियों की आवश्यकता नहीं है वर्न ग्रामां में सुलम साघनां के बाधार पर तथा क़ुरी तियों एवं दे हो हो में सु-षार् करके ही गामी का उत्थान किया जा सकता है।

:व: विश्व भारती के अधिष्ठाता कवीन्द्र सीन्द्र की मान्यता थी कि शिलालय की सार्थकता समाज सेवा में ही है। इसी से उन्होंने शांतिनिकेतन के साथ ही ग्रामांत्यान हेतु श्री निकेतन की स्थापना की थी।

<sup>🛪</sup> ग्राम सेवा पृष्ठ ५६- गांधी जी

ये बाहते थे कि विधालय के रे दर्शन की दुवाई देशार कैवल कत्यना की क में विहार न करें। यरन् रवनात्मक कायो के व्यारा ग्रामें में उस दर्शन की कायान्वित करैं। उनका कहना था कि जगर एक विधालय ने एक ही गाम की स्थिति की भुगार दिया ते। उसने सर्धा अधी में अपना कर्जांच्य पाछन किया है जैसा कि वे स्वयं लिखते हैं :- "हम को ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि गांव वालें के मीतर से ही एक ताकत पैदा है। जो हमारे साथ साथ काम करती रहे > चाहे वह हमारे लिये लहुस्य मले ही रहे '''' । मैं यह कहना चाहता हूं कि समें सारे देश के वारे में सोचने की जहरत नहीं है। मैं लारे देश की जिम्मेवारी नहीं छे सकता । मैं ते। सिर्फ एक या दे। है। हो वांचों के। ही वश में करना चाहता हूं। हमें ग्रामवा सियां के मन में प्रवेश पाना है। उनके साथ काम करने की ताकत हासिल करनी है। यह के ही बासान काम नहीं है, वड़ा मुस्किल काम है। उसके लिए कठार आत्म संयम की जरूरत होगी । अगर मैं एक या देा ही गैंवों के अज्ञान और दुर्वलता के वन्धना से मुका कर सका ता होटे पैमाने पर सारे भारत के लिए एक आदर्श का निर्माण होगा। हमारा उदेश्य होना चाहिये, इन थोड़े से गांवी के। सम्प्रणी स्वतन्त्रता देना । सव ग्राम वासियों के छिए शिदाा सुलम है।गी, आ-नन्द की वायु ग्राम के वायु मण्डल में चलती होगी, संगीत और भजन की आवाज़ गूजती होगी । जैसा कि पुराने जमाने में होता था । इस जादर्श के। थे। है से ही गांवें। में काया न्वित की जिए ते। भी मैं कहूंगा कि ये थोड़े से गांव मेरे मारत वर्ष हैं। ैं :

:स: वुनियादी शिद्धाा पर विनावा जी ने सैवा ग्राम में वड़ी गहराई से प्रयोग किए जार जन्त में इस परिणाम पर पहुंचे कि पाठशालाओं की समाज का जीवन केन्द्र होना चाहिये। उनका कहना है कि वालक का ग्राम से अलग के ही अस्तित्व नहीं होता है जत: यदि वालक का समग्र निर्माण करना है तो उस गांव का भी समग्र निर्माण करना है तो उस गांव का भी समग्र निर्माण करना होगा। इसलिए वे कहते हैं कि :-

**#**.

गंव की शाला सेवा का केन्द्र होगी। गंव की

बीषाधि देनी हैं तो वह स्कूल की माफत दी जायगी बीर लड़के उन्समें मदद देगे। गंव में सफाई करनी है तो शाला उसका केन्द्र
वनेगी , बीर स्कूल के लड़के तथा शिजाक गांव वालों की मदद करेगे।
गांव में अगर कोई फगड़े होते हैं तो उनका निर्णय करने के लिये
भी लेग गांव के शिजाक के पास पहुंचेगे। गांव में कोई उत्सव
करना है तो उसकी योजना भी शाला करेगी। इस तरह गांव का
केन्द्र स्थान विधालय वनेगा। जो चीज़ गांव में है उसका विकास
विधालय करेगा बीर जो चीज़ गांव में नहीं है उसकी स्थापना करेगा।
खेती का महत्व है अयोंकि वह सारे देहात में चल रही है। बुनाई
का महत्व है ब्योंकि वह कहीं चल नहीं रही है। इस लिए
विधालय के लेग खेती का विकास करेगे बीर बुनाई की स्थापना करेगे?

<sup>💥</sup> विनेवा शिक्षाण विचार पुष्ठ ११० - विनेवा जी

# ्र गाम पुनर्निमिशि हेतु कार्य-क्रम की रूप रेखा

-:000:-

पृत्येक ग्राम की अपनी अपनी समस्यायें होती हैं अत: कार्य-अम की के हैं भी ऐसी निश्चित ये जिना नहीं दी जा सकती है जो समस्त ग्रामों में समान रूप से चलाई जा सके । एक बुनियादी खाठशाला अपने चीत्र में जिस समस्या की प्राथमिकता दे सकती है तो दूसरी पाठशाला उसी समस्या की अपने ग्राम की परिस्थिति के अनुसार साधारण मान सकती है । फिर भी कुछ ऐसे महत्व पूर्ण कार्य है जो समग्र ग्राम रचना के लिये अनिवार्य है जिन्हें प्रत्येक बुनियादी संस्था अपनी परिस्थिति के अनुसार कम या अधिक मात्रा में अपना सकती है । इनकी संदिग्धत रूप रेखा निम्नांकित है !-

- १- स्वास्थय तथा हाईजीन का कार्यकृम :- जैसे :-
  - १- गामीणां का व्यक्तिगत सफाई के नियम वताने सम्बन्धी कार्य-कुम
  - २- घरें। की सफाई सम्बन्धी कार्य- कुम
  - ३- सङ्कों की सफाई सम्बन्धी कार्य-कुम
  - ४- जलाशमाँ की सफाई सम्बन्धी कार्य-क्रम
  - ५- सावीजनिक स्थानींकी सफाई का कार्य-कुम
  - ६- भाजन में सुघार सम्बन्धी कार्य-कुम
  - ७- घूम पान की हानियां समफाने का कार्य कुम
  - ८- जल के। शुद्ध रखने सम्बन्धी कार्य कुम
  - ६- नरेंेें वस्तुवां से हाने वाली हानियां समफाने सम्बन्धी कार्य-कुम ।
- २- सांस्कृतक उत्थान के कार्य-क्रम :- जैसे:-
  - १- महा पुरुषा की जयन्तियां:-
    - १- गांधी जयन्ति
    - २- विनावा जयन्ती
    - ३- तिलक जयन्ती
    - ४- तुलसी जयन्ती
    - ५- बुद जयन्ती
    - ६- महाबीर जयन्ती



14.1

- ७- काली दास जयन्ती
- २- राष्ट्रीय त्येंगहार :-
  - १- पन्द्रह अगस्त
  - २- २६ जनवरी
  - ३-सवोदय दिवस
    - ४- वाल दिवस
    - ५- गांधी सप्ताह
    - ६- वुनियादी शिदाा सप्ताह
- ३- घामिक पर्व :-
  - १- राम नवमी
  - २- जन्मग्रस्टमी
  - ३- सर्स्वती पूजन
  - ४- गणीश चतुँची
  - ५- हैाली
  - ६- दशहरू
  - ७- ईद
- ४- गामें। मैं की तीन भजन का कार्य-कुम
- ५- गामा में रामायण सभा का कार्य-क्रम
- ६- ग्रामां मैं नाटकों का आयोजन
- ७- लोक गीत व लें। क नुक्य का कार्य-कृम
- ३- प्रौण शिला का कार्य-क्रम :- जैसे :-
  - १- प्राहाँ का साचार वनाने का कार्य-क्रम
  - २- समाचार पत्र पढ़कर सुनाने का कार्य-कुम
  - ३- कृषा सम्बन्धी ज्ञान देने का कार्य-कृम
  - ४- पंचव विश्व योजनारं समकाने का कार्य-क्रम
  - ५- गृह उद्योगा का. ज्ञान देने का कार्य-कुम
  - ६- सरकारी विभागों की जानकारी देने का कार्यक
- ४- सामाजिक उत्थान के कार्य-कुम :- जैसे:-
  - १- होटी अायु में हे। ने वालिशावियों की हानियां समकाने का कार्य-कुम

- २- पर्दा प्रधा के देंग फार्न केन समकाने का कार्य-क्रम
- ३- अन्य विश्वास मिटाने हेतु काम-कृम
- ४- जाति पाति के फगड़ी के। सुल्फाने के कार्य-कुम
- ५- ग्राम वासियों के। छड़के बैग्र छड़की का समान महत्व समफाने हैतु कार्य-क्रम
- ६- स्वयं सेवक दल के कार्य-कुम

#### आर्थिक विकास के कार्य-क्रम :- जैसे :-

- १- गांव के लड़ाई भागड़ेां के। गांव में ही मिलकार सुलभाने सम्बन्धी कार्य-कृम
- २- अन्य निश्वास के कार्ण है। ने वाली आर्थिक हानि से ग्रामीणों के वचाने का कार्य-कृप
- ३- विवाह आदि अन्य उत्सवीं पर अनावश्यक व्यय स्वम् अपव्यय से होने वाली हानियां का समफाने का कार्य-कृष
- ४- जाति वन्यन के कारण अपने हाथ से अपना कार्य न करने से हाने वाली हानियां का ज्ञान कराना
- ५- फल बाले बुदा लगाने का कार्स
- ६- खेती मैं उन्नति हेतु नये नये तरीके समकाने का कार्य-क्रम
- ७- लाद बनाने का कार्य-क्रम
- सहकारी समितियां वनवाने का कार्य-कृमः
- ६- गृह उद्योगी की उन्नति के कार्य-कुस

| n |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# निमिण सम्बन्धी कार्य-कुम :- जैसे :-

- १- सङ्का के गढ़े भरने का कार्य-क्रम
- २- कच्ची सड़के वनाने का कार्य-क्रम
- ३ पक्की सङ्के वनाने का कार्य-कुम
  - ४- पाठशाला भवन बनाने का कार्य-क्रम
  - ५- पाठशाला भवन पर सफेदी कराने का कार्य-कुम
  - ६- सामा जिल कायो में निमाण के समय अमदान करने का कार्य-कुम
  - ७- पाठशाला की चहार दीवारी वनाने का कार्य-क्रम
  - सीख्ता गढ़े बनाने का कार्य-क्रम
  - ६- गन्दे पानी की नालियां वनाने का कार्य-कृम।

#### रैतिहासिक सर्वेदाया

-:0:-

### ी विनध्य पुर्वेश में प्रगति

विनध्य प्रदेश का निर्माणा २ अप्रैल सन् १६४८ में ३५ है।टे तथा वड़े देशी राज्यां का मिलाकर किया गया । इस नर प्रान्त के निर्माण के साथ ही इसकी शासन व्यवस्था जनपुय मंत्रिमण्डल के हाथ में जा गई। यह कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि यह सम्पूर्ण दीत्र पृत्येक दृष्टि केरंग से पिक्ड़ा हुआ था क्येरंकि राजाओं की नीति समाज की कार से सदैव अनुदार रही है। यहां की भूमि अन्य प्रान्तों की अपेदाा कम उपजाऊ तथा अधिक वंजर हैं। यहां के निवासियों का मुख्य उधम खेती रहा है किन्तु सेती से पकाष्ति आय न होने के कारण उन्हें मज़दूरी करना पहती थी। यहां के निवासी रवी की फसल काटने के लिए फागुन, चैत्र तथा वैसास में सैकड़ों मील पैदल चल कर दूर दूर तक मटकते सहज ही देखे जा सकते थे। आवागमन के साधनां का यहां पर इतना अभाव था कि रक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिये अच्छी कच्ची सहके तक नहीं थी, रेलवे लाइन इसके कुछ बाहरी स्थानी की कूती हुई दूर सै निकल गई है। यहां किसी भी प्रकार का केरई मी व्यवसाय तथा क्ल कारसाना नहीं था, हांला कि यहां के जंगलें जार पहाड़ीं में कच्चा माल व सनिज बहुत अघि मात्रा में मरा पड़ा है। शिदाा से नाम पर राजधानियों तथा कुछ वड़े स्थाने! में उगलिये! पर गिनने योग्य विद्यालय थे। यहां के निवासियों में शिक्षा के पृति के है प्रेम नहीं था अत: विषालयें। में बहुत ही कम विद्यार्थी पढ़ने जाते थे। प्रान्त निर्माण के समय यहां पर केवल ३ प्रतिशत व्यक्ति रेसे थे जा केवल अपना नाम लिख सकते थे। संदेप मैं इतना कहना ही प्रयाप्त है कि उस समय तक यद्यां सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैदाणिक, नैतिक व सामाजिक जागृति का कहीं के हैं चिन्ह मी नहीं दिलाई दैता था ।

प्रान्त निर्माण से पूर्व यहां पर शिक्ता की निम्नांकित संस्थायें थी :- १

| कुमा <del>ंक</del> | विषाल्यों का विवर्गा   | संख्या        |
|--------------------|------------------------|---------------|
| १                  | डिग्री कालेज           | 5             |
| \$                 | इन्टर् कालेज़          | १             |
| ą                  | हाई स्कूल              | १६            |
| 8                  | मिडिल स्कूल            | ₽ <b>Ø</b> \$ |
| Ų                  | प्राष्ट्रमरी स्कूल     | १६६६          |
| Ę                  | वैसिक स्कूल            |               |
| હ                  | वैसिक प्रशिक्षण संस्था |               |
|                    |                        |               |

उक्त तालिका से तत्कालीन शिद्धा की दयनीय स्थिति का स्पष्ट अनुमान सहज ही हो जाता है। यही कारण है कि यहां का अशिद्धित समाज़ किसी भी भुक्सर की भुगति म कर सका। वास्तव में तैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्थान में शिद्धा का सबसे महत्व पूर्ण याग होता है। बत: जनिभ्य सरकार ने आते ही यहां पर सबसे पहिले शिद्धा की व्यवस्था की बीर घ्यान दिया। उस परम्परागत शिद्धा के भुवार से साद्धारता का भुवार ते हुआ किन्तु अन्य किसी भुकार की भुगति न हो सकी। तव सन्न १६५२ से विन्ध्य सरकार ने वृत्तियादी शिद्धा का अपनाया बार पहलीवार भृत्येक जिले में स्कृतांहल वैसिक स्कृत हुला। इस भुकार इस भुम्बत के द जिलें। में द मांडल स्कृत साले गये। इसी समय से इन बुत्तियादी पाठशालाओं की संख्या में भृति वर्षा बृद्धि होने लगी जिसका वर्णन निम्मांकित तालिका में है:-

| कुमांब | । नाम सत्र<br>। | । वुनियादी पाठशालावें। की संस्था । |
|--------|-----------------|------------------------------------|
| ₹:     | √5−√5           |                                    |
| ?      | र्न3-तं8        | <b>4</b> 8                         |
| ş      | ५४-५५           | 95                                 |
| 8      | ์ หัก-กัส       | 1 \$0 <i>ñ</i>                     |

१- े स्व=ध्य प्रदेश स्ट स ग्लांस े सूचना तथा प्रवार विभाग हिंदू क्षिप्र व

वृतियादी पाठशाला कें के ले ले साथ ही सरकार के समदा वृत्तियादी प्रशिक्तित अध्यापकें की सावश्यकता समस्या वन कर जा गई। जत: प्रशिक्तित अध्यापकें की इस कभी कें। पूरा करने के लिये विन्ध्य प्रदेश की उदार सरकार ने सन् १६५२ में प्रकृति की सुरम्य, ग्रामें से वावृत वनस्थली कुण्डेश्वर जिला टीकमगढ़ में हाई स्कृल पास विभनगीय अध्यापकें के प्रशिक्ताण हेतु एक वृत्तियादी शिक्तक प्रशिक्ताण महा विधालय की स्थापना की। इस महाविधालय में द प्राइवेट जव्यापकें के प्रशिक्ताण की भी व्यवस्था की गई तथा इन्हें प्रशिक्ताण काल में सरकार की जार से कात्र वृत्ति भी दी जाने लगी।

उका तालिका से स्पष्ट है कि सिंध्य सरकार प्रतिवर्ध नर नर वृत्तियादी शिल्लालय सेलिकी गई। इन नर विधालयों के। जब रक प्रशिदाण महाविद्यालय पर्याप्त मात्रा में प्रशिद्धित अध्यापक न दे सका तब सन् १६५५ में मिडिल पास विभागीय अध्यापकों के प्रशिद्धाण हेतु रक जूतियर वेसिक ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना राजगढ़ जिला क्तर पुर में हुई। इस प्रकार जब प्रति वर्षों कुण्डेश्वर महा विधा-लय से सा हाई स्कूल पास अध्यापक स्वम् राजगढ़ विद्यालय से सा मिंदिकापास अध्यापक प्रशिद्धात है।ने लगे।

हन प्रितित अध्यापकों ने बुनियादी पाठशालाओं में पहुंच कर थे। हे ही समय में पाठशालाओं के समाज का केन्द्र बना दिया। हन पाठशालाओं के प्रभाव से ग्रामें। में नई चैतना का अनुभव है। ने लगा अतः विन्ध्य सरकार ने समस्त अध्यापकों के। वुनियादी शिक्ता में प्रिशितित कराने का निर्णय किया। हस निर्णय के अनुसार प्रान्त के दो परम्परागत प्रकार के प्रशिक्ताण वियाल्यों के। वुनियादी प्रशिक्ताण संस्थाओं में परिवर्तित कर दिया। उनमें से एक संस्था क्तरपुर में थी जे। स्व०टी०सी० की उपाधि देती थी तथा दूसरी रीवा में थी जे। सी०टी० के प्रशिक्ताण हेतु थी। इसके परिवर्तन के साथ ही सन् १६५६ में चार नये बुनियादी प्रशिक्ताण वियालयों की स्थापना हुई। इन समस्त बुनियादी प्रशिक्ताण संस्थाओं की स्थापना का विस्तृत विवर्ण निम्नांकित तालिका से बंकित है: :-

#### ता लिका

| कुमांक        | <br> सत्र  <br> | संस्था का नाम                     | विवर्णा                                        |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|               |                 | •                                 | हाई स्कूल पास, विव्यव्केलिस<br>मिडिल पास ,, ,, |
| 3             |                 | ., ,, ,, इतस्पुर                  | 11 11 11 11                                    |
| ų             |                 | ,, ,,, सतना                       |                                                |
| <b>લ</b><br>હ |                 | ,, ,, ,, शहडेाल<br>,, ,, ,, दितया |                                                |
| ح<br>         |                 | रामानुज वे०हे०का रीवा             | हाई स्कूल पास, ,, ,,                           |

इस प्रकार १६५६ तक बाठ जिलें वाले होटे से प्रदेश में बाठ वुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना है। गईं, इनसे पर्याप्त मात्रा में पृति वर्ष प्रशिक्षित अध्यापक विभाग के। मिलने लगे। पृत्येक उक्त प्रशिक्षण संस्था में १०० विभागीय अध्यपकों के। पृति वर्ष प्रशिक्षित किया जाने लगा बत: सन् १६५६ से स्क साल में ८०० अध्यापक जिनमें २०० हाई स्कूल मास तथा ६०० मिडिल मास अध्यापकों के। पृशिक्षण मिलने लगा।

विन्ध्य प्रदेश सरकार ने बुनियादी शिक्षा कें। जीवन की शिक्षा के रूप में ही गुहण किया जार इसके पाठ्य इम में समस्त जीवनात्मक सिद्धान्तों की स्थान दिया। विन्ध्य प्रदेश की ६५ प्रतिशत जन संस्था गामें में निवास करती है जत: आरमा से ही कुण्डेश्वर महाविषालय तथा राजगढ़ विचालय की स्थापना गामें में की। समस्त प्रशिक्षण संस्थावों के पाठ्य इम प्रशिक्षणा थियों के लिये गामें। का सेद्धान्तिक अध्ययन स्वं व्यवहारिक रचनात्मक कार्य के। अनिवाय वनाया ताकि प्रत्येक अध्यापक केंक गामें की स्थित समक ने जार जनमें काये करने का अनुभव भी प्रशिक्षणा काल में ही प्राप्त है। सके। इनके पाठ्य इम में गाम पुननिमणि का विषय अन्य विषयों की मांति रहा गया, जिसका संदिग्यत - पाठ्य इम परिशिष्ट १ पर अंकित है। इस विषय का पांचना प्रश्नपत्र है। ता था। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी

का अध्ययन काल में रचनात्मक कार्य हैत स्क ग्राम सवैदाशा करके योजना तैयार करना पढ़ती थी और वह अपने प्रशिदाण काल मै ही उस निकट वर्ती ग्राम में अपनी योजना के। कायीं वित करता था। इस रचनात्मक कार्य के मूल्यांकन के आघार पर दी पृशिकाणार्थी का परी जा फल वनाया जाता था । प्रशिक्षणाधी संस्था के निकट वर्ती गामें के। अपना प्रयोग देश मानकर पुनर्निर्माण का कार्य करते थे वे अपनी प्रशिदाण अविधि में गामों में प्रौढ़ शिदाा केन्द्र, रात्रि पाठशालाये, कीर्तन - मजन मण्डल, रामायण समा, मनारंजन समिति नाटक व प्रहसन मण्डल आदि के काये का आयोजन करते थे। जावश्यकता पड़ने पर सामुहिक रूप से सड़केंगं का निर्माण जिसमें कच्ची व पक्की देानें। प्रकार की सङ्कं सम्मिलित थी, किया जाता था। पाठशाला भवन, महिला भवन, वाल उथान, कुंबा, पेशाव घर, साद के गढ़ें, गन्दे पानी की नालियां जादि का ग्राम वासियों के सहयोग से निर्माण करके बुनियादी शिला के। सार्थक वनाया । प्रशिक्षण संस्थाओं के सहयोग से ग्रामों में उच्चागेर का संचालन हुआ और ग्राम वासियों की आय में कृष्णि तथा उद्योगी की उन्पति के जारा वृद्धि हुई।

विन्ध्य सरकार की मान्यता की कि शिहा दारा ही समाज का उत्थान है। सकता है बत: उसने समाज शिहा की शिहा विभाग के साथ ही शिहा संचालक के अधीन रखता। समाज शिहा का कार्य करने के लिये प्रथक से के डि बिकारी नहीं में वरन् प्रत्येक जिले में जिला विधालय निरी हाक ही उसका संचालन करतत था। बार पाठशालाओं के बध्यापक अपने अपने गामों में राफ्ति पाठशालायें तथा पुँढ़ पाठशालायें चलाते थे उन्हें विभाग की बार से सहायक सामगी तथा पारिश्रमिक प्रदान किया जाता था। इस प्रकार प्रान्त मर में शिहाकों ब्दारा गाम पुनर्निमीण के महान कार्य में यथा शिका थेग दान दिया गया।

समस्त वुनियादी शिदाण तथा प्रशिक्षण संस्थाएं गुमों के समग्र निमणिके लिये चतुर्दिक प्रयत्म कर रही थी, उनके इस प्रयत्म में सहायता एवं मार्ग दर्शन देने हेतु विन्ध्य सरकार ने एक विशेषका अधिकारी की नियुक्ति २०० - १० - ३०० के बैतन मान में

करने का निर्णय दिनांक ६ फ र्विश सन् १६५३ कें। किया, उस निर्णय का सारांश निम्नांकित हैं:-

To important the above manual labour scheme Government have further been pleased to sanction the creation of a post of a planning officer in the scale of % 200/10/300 in the Education Department and other expenditure as noted below. The duties of the planning officer will be to give technical advise and assistance in the formation of plans in each institution besides supervising and popularising the Manual work among the students."

(Extract of the V. P. Govt. order No. 93 ).....

Development and social Sevices Department, Education

Section ...)

इस योजना अधिकारी की नियुक्ति तथा समाज शिद्धा कें।
शिद्धा का अंग मानने से बुनियादी संस्थाओं कें। ग्राम पुनर्निमिणा कें कार्य में बहुत अधिक सहायता मिली । इसकें अतिरिक्त विभाग की बार से समाज सेवा शिविर, अमदान पखवारा, स्वच्छ ग्राम अमियान आदि के आयोजनें। हेतु बुनियादी संस्थाओं कें। समय समय पर आदेश प्रसारित है। ते रहें । इन आदेशों कें बनुसार जिला विद्यालय निरी द्वाकें। विभाग जिले में बुनियादी पाठशालाओं कें। विस्तृत योजना देकर मार्ग दर्शन दिया । उदाहरूण के लिये गांधी पखवारा कें सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरी दाक टीकमगढ़ व्दर्सरा दिनांक ३०-६-५५ कुमांक ३२१३७-६० कें व्दारा प्रसारित कार्य कुम का संदीप में उत्लेख नीचें किया जाता है:-

- १- नित्य प्रभात फरी तथा ग्रामें की सफाई करना।
- २- जिन पाटशालाओं में निमाण कार्य वल रहा है। उसमें अध्यापक तथा कात्र दें। घंटे पृति दिन अम दान करेंगे।
- ३- जिन पाठशालाओं का फूर्श कच्चा है उसमें राेें कु कुछ्वा कर छाप कराई जाय।
- ४- पाठशाला के चारें और सफ़ाई कराई जाय।
- ५- पिछ्ठी साल जिन सड़कें। पर अम दान किया गया था उनकी मरम्मत की जाय।
- ६- वन महोत्सव के समय छगाये गये पेड़ी की एसा का प्रवन्य करना।
- ७- इन्तर्भ के सेल के मैदान तैयार करना।

प्रकों के किनारे वाले स्कूलों में स्कूल से सड़क तक ६ फीट नेडिंग सड़क बनाई जाय ।
वालको तथा व्यक्तियों के अमदान का महत्व समफाया जाय ।

उक्त आदेश के सम्बन्ध में इतना उल्लेख करना आवश्यक
प्रतीत होता है कि गांधी पखनारे के अवसर पर र अक्टूबर सेर्७ अक्टूवर तक जिलें की संस्थाओं व्हारा १५ दिन में जा कार्य हुआ उसका
मूत्यांकन जिला विधालय निरीदाक ने ३२५२५ रू० ७ आने की धन
रासि का किया था।उदाहरण के लिये जिला विधालय निरीदाक
टीकमगढ़ के व्हारा उच्च कार्यालय का भेजे गये पत्र कुमांक २२४७ जी०६०
दिनांक == १५६ का सारांश निम्नांकित है :-

र अक्टूबर सन् १६५५ से १७ अक्टूबर ५५ तक मनाये जाने वाले अमदान सम्बाह में पाठशाला भवन निर्माण कायों में तथा अन्य अवसरों पर किये गये विमिन्न कायों में जा अमदान काओं वदारा हुआ उसकी देा सूचिया निम्न अनुसार प्रेष्टित हैं :-

१- श्रम दान -------११०२५ रूठि खा० २- मबन निर्माण, मैदान की सफाई २१५०० रूच्या। अन्य कार्यों का चन्दा -----नेट:- इस कार्यं का विस्तृत विवरण परिशिष्ट कृमांक २ पर् संलग्न है।

उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट है। जाता है कि विन्ध्य प्रदेश में बुनियादी शिला के प्रसार के साथ साथ ग्राम पुनर्निमाणा के कार्य कुम में भी सतत अभिवृद्धि होती रही है।

# प्रेमध्य प्रदेश, मैं प्रगति

-:0:-

सन् १६५७ में भीपाल, मध्य भारत, महाकेशल, तथा
विन्ध्य प्रदेश की मिला कर स्क नये प्रान्त की निर्माण हुआ जिसका
नाम मध्य प्रदेश रक्ता गया । इस नये प्रान्त के निर्माण के साथ ही
वुनियादी शिक्ता में स्क नई वेतना आयी । शिक्ता मंत्री मान्य नीय
हा० शंकर दयहल जी समा ने घे। घाणा की कि प्रान्त के ६ वर्ष से
१४ वर्ष तक के प्रत्येक वच्चे की नि:शुक्त वुनियादी शिक्ता की

व्यवस्था की जायगी । इतने वहुं प्रान्त के समस्त वच्चों कें।
वुनियादी शिक्षा की व्यवस्था करने की धेर षणा का कार्य
वहुं साइस का था क्यों कि एक जार प्रान्त में जा परम्मपरा गत
पाठशालायें चल रहीं थी वे संख्या में बहुत अधिक थी अत: उनके।
वुनियादी पाठशालाओं में परिवर्तित करने के लिये अधिक धन
व प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता थी, सथा दूसरी और
नई वुनियादी पाठशालाओं के खेरलने का प्रश्न था जिनके लिये भी
वही संख्या में अध्यापकों व धन की आवश्यकता थी। इन समस्याओं
के इस करने के लिये निम्नांकित कृंति कारी प्रयत्न किये गेये :-

- १- परम्परागत प्राथमिक पाठशालाओं के बुनियादी पाठशालाओं में परिवर्तित करने के लिये - श्री छा० जी० राम चन्द्रन के नवीनी करण की याजना के पाठ्य कुम में स्थान देकर उसे समस्त पाठशालाओं के लिये अनिवार्य वना दिया।
- र- समस्त परम्परागत पाठशालाओं मैं वर्ही पाठ्य कुम चलाया जा बुनियादी पाठशालाओं मैं चलता था ।
- ३- अप्रशिक्तित अध्यापकों के लिये अल्पकालीन प्रशिक्ताण तथा विचार गेफ्टियों की व्यवस्था की गई।
- ४- सन् १९५८ से बुनियादी शिदाा के प्रचार तथा प्रसार स्वंजनप्रिय बनाने हुेतु बुनियादी शिद्धाः सप्ताह का आयीजन होने लगा।
- ५- प्रत्येक शिनाक प्रशिनाणा संस्था के वृतियादी शिनाक प्रशिनाण संस्था वना दिया गया।
- ६- चाराँ सम्मागें के प्रशिक्षण संस्थाओं मैं समानता लाने हेतु नवीन पाठ्य क्रम का निमाण हुआ।
- ७- वुनियादी प्रशिद्धाण संस्थाओं में कार्य करेने वाले अध्यापकों के मार्गदरीन हेतु विध्यापक निदेशिका वनी ।
- द- विभागीय अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये नये वुनियादी प्रशिक्षण विधालय तथा महाविधालय सेंग्ले गये।
- ६- शिदा के अनिवार वनाने के लिये अधिक अध्यापकें। की आवश्यकता थी अत: नये व्यक्तियाँ के प्रशिक्षण हेतु कई वुनियादी प्रशिक्षण संस्थावें। की व्यवस्था की गई।

१०- माध्यमिक स्कूलें के अध्यापकें। के प्रशिदाण हेतु स्नातकेत्तर बुनियादी शिद्धाक प्रशिद्धाण महाविद्यालयें की स्थापना हुई।

नर प्रान्त की प्रगतिशील सरकार व्दारा सन् १६५६ से सन् १६६१ तक होने वाली शिदाा की प्रगति निम्न सार्णी से स्मष्ट है। जाती है :-

| 丣0    | । संस्थार्य                                                   | सन् १६५६                    |                                    | सन् १६६१                |                       |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| ¥     | 1                                                             | i संस्थाओं की<br>  संख्या = | । विद्याधिकाः<br>। की संख्या       | संस्था और<br>की संख्या  | विषा थियाँ।           |
| ُ<br> | 5                                                             | 3                           | 8                                  | ¥                       | ξ                     |
| 8     | प्राथमिकः                                                     | ₹9 <b>≈</b> १               | ! 838 <b>⊏8</b> 50                 | 38000                   | <br>  १६६६२३०         |
| ?     | माध्यमिक                                                      | १६०४                        | १६६०००                             | <i>5</i> 400            | 0000F                 |
| 3     | उच्च उच्चतर्तथा।<br>वहु उद्देशीय माध्य<br>मिक शाला।           | न ४२१                       | <i>Қ</i> о`000                     | <i>હ</i> પ્રફ           | =30 <b>ão</b>         |
| 81    | प्रशिद्धाण विषाल<br>य : पाथमिकशिद्धा<br>के लिये :             | 88                          | 8554                               | १०४                     | 98000                 |
| Ã     | पृशिक्षण महा-<br>विद्यालय :स्नात।<br>क शिक्षिका के।<br>लिये - |                             | ी ०स्ह०: ४१ ट ।<br>स्म०स्ह० : २० । | 88                      | १२४६नी छह<br>६०एम० एड |
| Ę     | महा विद्यालय                                                  | l 5c                        | ୧୫୫ୡ                               | ७६                      | ¥ <b>2</b> 864        |
| 6 E   | विविषः शिल्प<br>कला मृन्दिर्<br>अभियात्रित                    | o                           | <b>इ</b> ट्टर                      | !<br> <br>  <b>E</b> \$ | १५६०                  |
|       | महा विद्यालय                                                  | ₹.                          |                                    | É                       | <b>580</b>            |
| 3     | शारी रिक शिजा<br>महाविधालय ।                                  | ै<br>१                      | <b>40</b>                          | ا<br>۶ ا                | १००                   |
| १०।   | विश्व विद्यालय                                                | ۶                           | id<br>•••                          | 8  <br>11 8             | •••                   |
|       |                                                               |                             |                                    |                         |                       |

शिक्ता मंत्री डा० शंकर दयाल शर्मा ने प्रथम बुनियादी शिक्ता संगाच्छी के अवसर पर सन् १६५८ में सी होर में अपना संदेश प्रसारित करते हुए कहा था कि प्रत्येक बुनियादी प्रशिक्ताण तथा शिक्ताण संस्था के। अपने किस्टवर्ती ग्रामें के। अपना कार्य क्षेत्र मान कर उनके निर्माण हेतु प्रयत्न करना चाहिये।

उनके इस संदेश के आधार पर वुनियादी प्रशिदाण संस्थाओं के पाट्ककृम में ग्राम पुनर्निर्माण के कार्यकृम के। स्थान मिला, जिसके फल स्वरूप प्रत्येक ब्रिशिदाणाधी के। ग्रामें में जाकर सफाई, अम दान, निर्माण, प्रेडिंग के। सादार बनाना, सांस्कृतिक उत्थान हेतु नाटक प्रहसन तथा लेक गीत लेकिनृत्य आदि के कार्यों के। अनिवार्य बना दिया गया है। प्रत्ये क वर्ष वृनियादी शिद्धाा सप्ताह के अवसर पर बुनियादी सूंस्थार्ये ग्राम शिविर का आयोजन करती है जिसमें सम्पूर्ण प्रशिद्धणार्थी चार मागें में विभक्त होकर चार अलग अलग ग्रामें केसात दिन तक शिविर लगाते है और पाठ्य क्रम के आधार पर ग्राम पुनर्निर्माण का कार्यकृम आयोजित करते हैं। पाठ्य क्रम के उस अंश का विस्तृत उत्लेख परिक्रिष्ट क्रमांक ३ में किया गया है।

वृतियादी शिद्धा व्दारा ग्राम कुरिनिमांण के कार्य कुम के प्रेत्साहन देने हेतु विभाग ने दे । सप्ताहें। की ग्रामेत्थान - सप्ताह के रूप में ही मान लिया है। उनमें से बुनियादी शिद्धा सप्ताह दिनांक दे । अक्टूबर से 0 कें. अक्टूबर तथा बुनियादी शिद्धा सप्ताह दिनांक दे । अक्टूबर से 0 कें. अक्टूबर तथा बुनियादी शिद्धा सप्ताह २० जनवरी से २६ जनवरी तक प्रति वर्षा मनाया जाता है। इन सप्ताहों के लिये विभाग से शिद्धा संस्थाओं के कार्य कुम की एक विस्तृत योजना प्रसारित की जाती है जिनमें ग्राम सुवगर, उकेग प्रवार, पाठशाला सुथार, अम-दान तथा बुनियादी शिद्धा प्रवार वादि के कार्यों के प्रमुख स्थान दिया जाता है। बुनियादी शिद्धाण तथा प्रशिद्धाण्य संस्थायें इन अवसरों पर प्रवार तथा निर्माण कार्यों के साथ साथ कीर्तन, भजन, रामायण समा, नाटक, प्रहसन तथा लेक गीत लेक कृत्य बादि के आयोजन ग्रामों में करती है। उपरेशक देशों सप्ताहों के सम्बन्ध में विभाग से प्राप्त बादेशों की प्रतियां परिशास्ट कुमांक ४ पर संलग्न हैं।

हम पहले लिख चुके हैं कि सन् १६५६ तक विन्ध्य प्रदेश सरकार ने इस हैं। टे से संमाग में म् वुनियादी शिदाक प्रशिदाण संस्थायें सें। ली किन्तु जब सन् १६५७ में मध्य प्रदेश सरकार ने अनिवार्य वुनियादी ज़िला के सिद्धान्त के। अपनाने की धाषाणा की ते। बुनियादी प्रशिद्धीता अध्यापकें। की आवश्यकता का प्रश्न

सर्व पृथम सामने उपस्थित हुंबा, बत: सन् १६५७ से १६६१ तक इस होटे से संभाग में ६ वुनियादी पृशिद्याणा संस्थाओं की स्थापना की गई, जिनमें १ स्नात्मकात्तर वुनियादी पृशिद्याणा महा विद्यालय, चार हाई स्कूल पास प्राईवेट व्यक्तियों के पृशिद्याणा के लिये तथा ४ मिडिल पास विभागीय अध्यापकों के पृशिद्याणा हेतु थे। निम्मांकित तासिका से पृशिद्याणा संस्थाओं की प्रगति का स्पष्टीकरण है। जाता है:-

| कुमांक | ।<br>। नाम सत्रः।               | ।<br>। संस्थाक          | T नाम                       | ।<br>  विवर्ण<br>            |
|--------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 8      | ।<br>। ६६ <i>र्ग०</i> − ñ≃<br>। | वैसिक ट्रेनि<br>निवाड़ी | नंग स्कूल                   | मिडिल पास वि०अ० <b>हे</b> तु |
| 5      |                                 | ।<br>अजय ग्र            |                             | "                            |
| ş      | "                               | । सीधी                  |                             | "                            |
| 8      | "                               | मऊ गंज                  | į                           | "                            |
| Ų.     | \$£ <b>₹</b> \$⊅ <b>€</b> 0     | वै०ट्रे०का लेज          | <b>बै</b> ।रहा              | मैद्रिक पास प्राई०क०हेतु     |
| Ę      | 11                              | "                       | रीवा ।                      | ,,                           |
| o      | "                               | "                       | शहडेाल                      | "                            |
| ፍ      | १८६०-६१                         | 11                      | <b>लक्मीपुर</b>             | ,,                           |
|        | १६५६-५७                         | स्नातकात्तर             | म <b>्विधा</b> लय<br>रीवा । | विभागीय स्नातक अ० हेतु       |

इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक ओर मध्य प्रहेश में बुनियादी शिद्धाण तथा प्रशिद्धाण संस्थाओं की संस्था में वड़ी दुत गति से बुद्धि हुई और दूसरी ओर ग्राम पुनर्निर्माण कार्य-कुम के। सरकार ने बुनियादी शिद्धाा का एक आवश्यक अंग ही बना दिया , जिसके कारण समस्त बुनियादी शिद्धाण एवं प्रशिद्धाण संस्थाये अपने अपने देन में ग्राम पुनर्निर्माण के कार्य का संपादन कर रही हैं।

एक से सिद्ध है कि वुनियादी शिद्धा व्यारा ग्राम पुनर्निर्माण का कार्यज इस दोन में सन् १६५२ से प्रारम्भ हुला था आज़ भी चल रहा है तथा उस समय की अपेदाा उसकी गति स्वम् दामता में अत्यधिक वृद्धि हुई हैं।

```
D
  न्तुर्थं - अध्याय
```

### वुनियादी पाठशालाओं से प्राप्त समंक स्वम् उनका विश्लेषाण

हम पिक्ले अध्याय में अध्ययन कर चुके हैं कि तत्कालीन विन्ध्य प्रदेश सरकार तथा वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार ने ग्राम पुनिर्माण के कार्यों कें। वुनियादी शिद्या का अभिन्न केंग माना है। हसकी कार्यान्वित हेतु समस्त संमायित प्रयत्न हुये हैं तथा आज मी हो रहे हैं। वुनियादी शिद्या के इस रैतिहासिक सर्वेदाण के पश्चात् ग्राम पुनिर्माण के सम्मादित कार्यक्रमों के शेष की आवस्यक्ता प्रस्तुत है। जाती है।

अत: इस आपर्यक्ता की पूर्ति हेतु विनध्य संगाग की वुनियादी पाठ्यालाओं व्यारा सन् १९५२ से सन् १९५१ तक ग्राम -पुनिर्नाण में योगदान हेतु आयोजित कार्यक्रमां के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने लिये २४६ वृतियादी पाठशाला को तथा तीन सी नियर वेलिक स्कूलों में प्रश्नावली भेजी गई । उनमें से १२६ रांस्थाओं ने प्रशावली के। भर कर वा पिस किया । इन प्रशाविल्यों के। मेजने वाली वुनियादी संस्थायें इस संभाग के ७ जिलों में यत्र तत्र विष्यमान है। इस प्रकार ५१,२ प्रतिशत वुनियादी पाठशालाओं के कार्य-कुमों की जानकारी प्राप्त हुई जा अध्ययन के लिये पर्याप्त कही जा सकती हैं। इन प्रनाविष्यों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि कुछ संस्थाओं के समंक ठीक नहीं हैं अत: यथार्थता तक पहुंचने व प्राप्त जानकारी के प्रमाणित करने हुेतु विभिन्न जिलों की २२ व्यनियादी पाठशालाओं का सर्वेदाण किया, ४७ व्यक्तियों से साद्गातकार किया, तथा ४जिला विधालय निरी चाकेरं से मिलकर आलेखें का अवलेशकन किया । संस्थाना हारा सम्पन्न क्रिये निर्माण देशों का देखा तथा विद्यार्थियों एवं सहायक अध्यापकों से विचार विमर्श किया । इस प्रकार समको का प्रमाणित करने के पश्चात् इस अध्याय में उनका विश्लेषाण किया गया

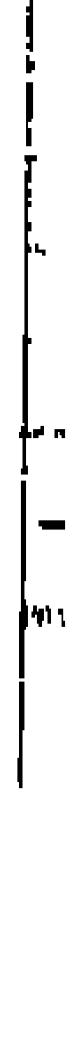

pr }

### वुनियादी पाठशालाओं से प्राप्त जानकारी का विश्लेषणा

### -: स्वास्थ्य तथा हाईजीन का कार्य कुम :-

#### तालिका कुमांक -१

सन् १६५२ से इस सम्भाग की वृतियादी संस्थायें ग्राम पुनर्निमाणा हेतु पृति वर्षा अनेक प्रकार के कार्य कुम आयो जित करती हैं। उनसे प्राप्त जानकारी में से यहां पर उल्लेखनीय सन् १६५२, ५७ ५० व ६१ में स्वास्थ्य तथा हाई जीनके कार्यों के सम्पन्न करने वाली वृत्तियादी पाठशालाओं की संख्या का प्रतिशत निम्नांकित तालिका में अंकित किया गया है:-

| <b>कु</b> ० | । सम्मादित काये।<br>। के नाम<br>।                               | । सन् १६५२<br>। में करने वाली<br>। संस्थाओं का<br>। प्रतिशत<br>। | । में 'सूरने<br>  वाली<br>  संस्थावी<br>  कापृति | कर्ने<br> वाला<br> संस्थावा | । में कर्ने<br>।वाली<br>।संस्थाओं<br>। का |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
|             | . — —                                                           | * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                  | 4<br>20                                          | T<br>10                     |                                           |
| १           | ।<br>गामीणी की व्यक्ति<br>गत सफाई के नियम<br>वताने का कार्यक्रम | -                                                                | 33 <u> </u>                                      | <b>€0</b> , ⊏               | <br>  ७६ =<br>                            |
| 5           | घरें की सफराई<br>सम्बन्धी कार्यकृम                              | -                                                                | ३२,द                                             | ३६                          | ডহু 'ৰ্ব                                  |
| 3           | सङ्काँकी सफ्राई<br>सम्बन्धी कार्यकृम                            | -                                                                | 58                                               | 80 ==                       | ή <b>5</b> ⊏                              |
| 8           | जलाशयों की सफाई<br>का प्रयास                                    | -                                                                | <b>5</b> ⊏                                       | ३६ २                        | પ્રહુ દ                                   |
| Ä           | सार्वजनिक स्थानैर्वही<br>सफार्ड                                 | -                                                                | ₹0,≂                                             | 80*                         | ಕ್ಕೂ ಜ                                    |
| Ę           | भाजन में सुवार के<br>प्रयास                                     |                                                                  | 88.2                                             | ₹⊏                          | ષદ્ ર                                     |
| 9           | घुम पान की हानिया<br>समकान का कार्यकुम।                         | -                                                                | સ્પુ દ                                           | <b>୪</b> ୩, ୪ ୩             | ey e                                      |
| ۲ · ا       | जल के। कुद्ध रसने के।<br>प्रयास                                 | -                                                                | ₹१ृ६                                             | ३६्ट                        | €0 E                                      |
| 3           | नशीली वस्तुवैां की<br>हानियां समैकाने के<br>कार्यकुम            | **                                                               | <del>2</del> 3,2                                 | <b>સ્ક્</b> . ૪             | ७१.२                                      |
|             |                                                                 | ****                                                             | <b>_</b>                                         |                             |                                           |



•

इस तालिया के विश्लेषणा से निम्नांकित वौत स्पष्ट हैाती हैं।

- १- सन् १६५२ में स्वास्थ्य तथा डाईजीन के कार्य कुम के। कीई मी संस्थाय गामों में नहीं कर्ती थी। किन्तु सन् १६६१ में इस कार्य के। वहुत अधिक संस्थाये करने लगी।
- २- सन् १६६१ में अन्य कार्यों की अपेना व्यक्तिगत सकाई के नियम समकाने सम्बन्धी कार्य कुम के। सबसे अधिक संस्थाओं ने सम्मन्न किया है।
- ३- सन् १६६१ में सङ्कों की सफाई करने के कार्य के। वुनियादी पाठशालाओं ने किया है।
- ४- सन् १६५८ में स्वास्थ्य तथा हाईजीन के प्रत्येक कार्य कें।
  करने वाली संस्थाओं की संस्था वहुत अधिक वृद्धि हुई है।
  जैसे कि सार्वजनिक स्थानों की सफाई का काम सन् १६५७ में
  केवल २८ ८ प्रतिशत संस्थाओं करती थी। किन्तु सन् १६५८ में ईसी
  कार्य के। ४० प्रतिशत संस्थायें करने लगी।
- प्- भेजन की उत्तमता पर स्वास्थय निर्मा है। बत:
  गाम वासियों के भेजन में सुघार करने का कार्य वहुत ही महत्व पूर्ण है किन्तु उक्त तालिका से विदित है। ता है कि इस कार्य के। केवल प्र. २ प्रतिशत व्वनियादी पाठशालायें ही ग़ेमों में करती है, जबकि क्यक्तिगत सफाई के नियम समकाने के कार्य के। ७६ इ प्रतिशत संस्थायें करती है।

### तालिका कुमांक - २

निम्नांकित तालिका दे। वातों के। स्पष्ट करती है:-

- १- कितने पृतिशत वुनियादी पाठशालाये किस कार्य के। सबसे अधिक करती हैं।
- कितनी प्रतिशत संस्थाओं केविबाधी तथा जीत्रीय ग्राम निवासी किस कार्य में अधिक रुचि रखते हैं।

| कुमांक             | कायों का<br>विवरण                                                            | वितने पुतिशत<br>। संस्थाय किस<br>। काम का सवा<br>। धिक काती है। | । कितने पृतिशत<br>(। संस्था और के<br>। विषाधी किस<br>काम में सवसे<br>। अधिक्र रुचि<br>। लेते हैं<br>। | कितने प्रतिकत<br>संस्थाओं के<br>जोशय गाम<br>वासी किंस कार्य<br>में सवाधिक रुचि<br>ठेते हैं। |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| \$                 | । गाभी जो वं<br>। ज्यस्तिगत सर्व<br>। इ.स. नियम<br>। बताने का<br>। कार्यक्रम | ।<br>ने ३६<br>न<br>।<br>।                                       | २७ २                                                                                                  | ? <b>\$</b> .=                                                                              |  |  |
| 5                  | घराँ की सप्<br>। इस म्बन्धी का<br>। कुम                                      | ।<br>मा १४,४<br>य                                               | i<br>8°∌<br>i                                                                                         | १६ म                                                                                        |  |  |
| ş                  | सङ्कोंकी सफ<br>। इ.सम्बन्धी<br>। कार्यकृम                                    | , è =                                                           | <br>                                                                                                  | i<br> <br>  4°8                                                                             |  |  |
| ૪                  | जलाशयाः की<br>सफार्ष                                                         | ]                                                               | ।<br>।<br>।                                                                                           | ।<br>। ६ <u>,</u> ंद्                                                                       |  |  |
| Ä                  | सा <b>र्वज्ञतिक</b><br>। स्थानी की<br>। सफाई                                 | १६,२                                                            | 73.7<br>                                                                                              | ।<br>। २.६                                                                                  |  |  |
| Ę                  | ।<br>। भाजन में<br>। सुधार के पु-<br>। यास                                   | १,६                                                             | 8                                                                                                     | <br>                                                                                        |  |  |
| 9                  | ।<br>  घुमपान की<br>  हानियां स<br>  फाने का<br>  कार्यकुम                   | प                                                               | ४ ६                                                                                                   | i<br>  -<br> <br> <br>                                                                      |  |  |
| E                  | जल केंग शुद्ध<br>एसने के प्रयास                                              | ક* હ                                                            | 6.5                                                                                                   | <br>  ጸ*ድ<br>                                                                               |  |  |
| . 3<br>!<br>!<br>! | नशी ही व स्तर<br>की हा निया<br>समफाने का<br>कार्यकुम                         | ្រំ ម                                                           | 8°E                                                                                                   | ₹, ४                                                                                        |  |  |
|                    | !<br>!<br>!<br>!                                                             | \$00  <br> <br>                                                 | १००                                                                                                   | 200                                                                                         |  |  |

उपराक्त ता किना के विश्लेषण से निम्नां कित तथ्य स्पष्ट होते हैं:-

१: अन्य कार्यों की अपेदाा व्यक्तिगत स्फाई के नियम समकाने के कार्य के। सबसे अधिक संस्थाये काती है तथा हवी कार्य में विवाधियों

स्वं ग्राम वासियों की रुचि भी अन्य कायों की अपेदाा सवसे अधिक है।

- २- सार्वजिकिक स्थानें की सफाई का कार्य मी अधिक संस्थार्य करती हैं तयक उक्त कार्य के पश्चात् इसी कार्य में ग्रामवासियाँ स्वं विचार्थियों की सबसे अधिक रुचि है।
- ३- भेगजन में सुवार करने हेतु बहुत कम संस्थाये प्रयास करती हैं तथा वस कार्य में शिलाधियों स्वं ग्राम वासियों की सबसे कम रूचि है।
- ४- यूम पान से ग्राम वासियों के हानियां समकाने के कार्य के केवल ४ म प्रतिशत पाठशाला को ने की किया है। तथा हस कार्य में ग्राम वासियों की किंचित मात्र भी रुचि नहीं है। इसी से इस कार्य का परिणाम ० प्रतिशत रहा है।



## र- सांस्कृतिक उत्थान के कार्य कुम

### तालिका कृमांक-३

सन् १६५२ से इस सम्भाग की बुनियादी संस्थायें ग्राम
पुनर्नियाण हेतु प्रतिवर्ध बनेक कार्यकृम आयोजित करती है। उनसे
प्राप्त जानकारी में से यहां पर उल्लेखनीय सन् १६५२, ५७, ५८
व ६१ में सांस्कृतिक उत्थान के कार्यों की सम्पन्त करने वाली
बुनियादी पाठशालाओं की संस्था प्रतिशत में नीचे बंकित की गई है:-

| <b>30</b>                        | । संपादित कार्या<br>। भानाम<br>।                                                | । सनु१६ ५२ने<br>। सर्वे वर्षे<br>। संस्था बाक<br>। प्रतिशत | । सन् १६ ५७में<br>विकर्ति वर्र<br>। संस्था वेशि<br>। प्रतिशत | । सन् १६ ५६ में<br>विस्ति नार्र<br>विस्थानीय<br>। पुरिश्रम | । सन्दर्ध ६१ में<br>मिन्दिन हो संस्थाः<br>मिन्दिन सम्मित्यतः<br>। |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>१</b><br>  म                  | । १ गाँकी जयन्ती                                                                | ~~~~~                                                      | 85.8                                                         | . 48_4                                                     | E                                                                 |
| 1 हा                             | २ विनेषाज्यन्ती                                                                 | -                                                          | !<br>१४,४                                                    | i ∻⊏<br>i                                                  | । <i>ଜ</i> ନ୍ଧ<br>।                                               |
| <b>9</b><br><b>6</b><br><b>1</b> | ३ तिलक ज्यन्ती                                                                  | -                                                          | \$6.3                                                        | !<br>  30_6                                                | 48 8<br>1                                                         |
| 新                                | ४ तुल्सी क्यन्ती                                                                | -                                                          | ₹ <b>द</b> , ⊑                                               | 40 8                                                       | St. C                                                             |
| ज<br>य<br>ति                     | ५ वृद जयन्ती                                                                    | -                                                          | בָּב                                                         | <b>58</b> *                                                | <b>૪</b> ૫ <b>લ</b>                                               |
| या                               | ६ महावीरज्यन्ती                                                                 | -                                                          | <b>د</b> ِ د                                                 | સર્વ ક                                                     | <b>9</b> 6, 4                                                     |
| <u>.</u><br>                     | ७ का छिदासज्यंती                                                                | -                                                          | ७,२                                                          | <b>\$</b> 8,8                                              | रेष                                                               |
| र प्रिकार                        | १ पंदह अगस्त २ २६ जनवरी ३ सवैदिय दिवस ४ वाल दिवस ५ गांकी सप्ताह ६ वुनियादी शिला |                                                            | 37 =<br>88 2<br>84 =<br>74 4                                 | 48° €<br>40° €<br>84° €<br>85° 8                           | 62 8<br>43 8<br>48 8<br>68 8                                      |

| 3   घा मिं<br>  मिं<br>  क प व | १ राम नवमी २ जन्मा प्टमी ३ सरस्वती पूजन ४ गणीश चतुर्थी ५ हैं। ली ६ दशहरा ७ हैंद |                   | 34, 7<br>34, 7<br>35, 7<br>37, 7<br>37, 7<br>37, 7<br>38, 8 | \$7.8<br>\$8.\$<br>\$2.8<br>\$2.8<br>\$4.\$<br>\$4.\$<br>\$4.\$ | #4. 4<br>#6. 4<br>#6. 5<br>#6. 5<br>#6. 5<br>\$00 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 18                             | १ भजन की तैन<br>का आयी चन                                                       |                   |                                                             | र्स्र-ुद                                                        | ८९ <sub>,</sub> ६                                 |
| न्य                            | र रामायण समा                                                                    | <del>***</del>    | ₹१. ६                                                       | 83°5                                                            | €8 <b>.</b>                                       |
| य                              | ३ नाटको का<br>अयोजन                                                             | ••• I             | १६.२                                                        | ୫୦ •                                                            | ଜଃ ଃ                                              |
|                                | ४ छोम गीत<br>छाक नृत्य का<br>आयोजन                                              | -  <br> -  <br> - | <b>१३</b> , ६                                               | ४४ ूंद                                                          | <i>ল</i> হ <sup>®</sup> ৪                         |
|                                |                                                                                 | j<br>             | i                                                           |                                                                 |                                                   |

इस तालिका के विश्लैषाण से निम्नांकित वार्त स्मष्ट होती हैं :-

१- सन् १६५२ में गामोर्में सांस्कृतिक उत्थान के कार्यकृम के। के। मि वुनियादी पाठशालायें गामों में आबाजित नहीं करती थी किन्तु ज्यें। ज्यें। सक्तम व्यतीत है। ता गया इस कार्यकृम के। करने वाली संस्थाओं की संस्था भी वढ़ती गई है जैसे गांधी सप्ताह के। स्क भी संस्था ग्रामें। में आबाजित नहीं करतीथी किन्तु १६६१ में ७४,४ प्रतिशत संस्थाय इसी कार्य कृम के। ग्राम वासियों के साथ मिलकर सम्बन्न करने लगी।

र- वुनियादी जिदाा सप्ताह तथा गाँथी सप्ताह की सन्१६५७ तक स्क भी संस्था नहीं बनाती थी। इस दानों पवेते का आयोजन सन्१६५८ से प्रारम्म हुआ है बार् सन् १६६१ में इन पवेते की गामों में क्रोका ७४,४ प्रतिकत तथा ७६ प्रतिकत संस्थायें सम्मन्न करने लगी।

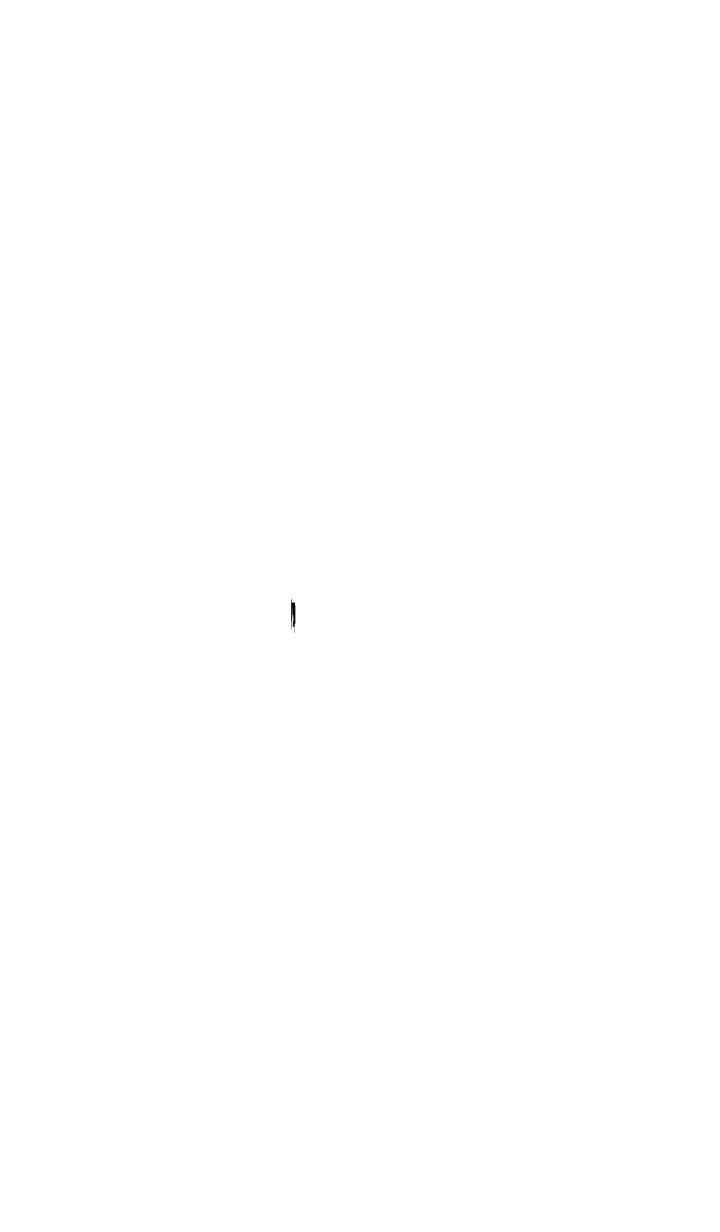

- ३- उपरेकि तालिका से स्पष्ट है कि सन् १६६१ में रावनवमी के धार्मिक पर्व के। सन् प्रतिशत संस्थायें ग्रामें में सम्पन्न करती हैं। किन्तु धेंद के। केवल ३५,२ प्रतिशत संस्थायें ही मनाती है।
- ४- सन् १६६१ में रामायण सभा का आयोजन ६४ प्रतिशत संस्थाओं ने किया जवकि मजन की तीन का आयोजन द१ ६ प्रतिशत संस्थाओं ने किया है।
- प्- गांधी जयन्ती, पन्द्रह अगस्त, राम नवमी, जिमा क्टमी तथा सरस्वती पूजन के कार्यक्रम के। ६० प्रतिशत से अखिक्संस्था सं ग्रामें में संपन्न करने लगी हैं।

#### तालिका कुमांक -४

निम्नांकित तालिका देा वातें के। स्पष्ट कर्ती है। १- कितने प्रतिशत वुनियादी पाठशाला किस कार्य के। सविधिक कर्ती हैं।

२- कितने प्रतिशत पाठशालानां के विद्याधी तथा चौत्रीय ग्रामवासी किस कार्य में अधिक रूचि लेते हैं।

| कुमांक       | । कायो का विवरण।                  | कितने पृतिशत।<br>संस्थाये किस<br>काम का<br>सवाधिक करती | । संस्था आं क्<br>। विधार्थी किस<br>। काम में सवसे | कितने प्रतिशत<br>  संस्थाओं के<br>  दोत्रीगम<br>  वासी किस<br>  कार्यमें स्वा =<br>  सिक्त रुचि<br>  लेते हैं |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | महा पुरुषों की<br>जयन्तियां मकाना | 78                                                     | ₹8, ⊏                                              | 90                                                                                                            |
| 11           | राष्टीय त्यें।हार                 | 58                                                     | 58                                                 | 85                                                                                                            |
| j (          | मनाना<br>धार्मिक पर्वमनाना        | <b>3</b> 5                                             | ?ㄷ                                                 | 58                                                                                                            |
| 8  <br> <br> | कीर्तन भजन का<br>आयोजन            | <u> </u>                                               | 88.5                                               | 58                                                                                                            |
| Ä            | रामायण सभा<br>का आयोजन            | g                                                      | ૪                                                  | ६ु४                                                                                                           |
| €  <br>      | नाटकेां का<br>आयोजन               | ३°८                                                    | ક                                                  | ₹,₹                                                                                                           |
| 9            | है। क तृत्य एवं                   | ಶ್ಞದ                                                   | *                                                  | \$0.8                                                                                                         |
|              | लेक गीतों का<br>आयोजन             | १००                                                    | 9.00                                               | <b>१००</b>                                                                                                    |

इस तालिका के समंके। का विश्लेषण निम्नांकित है।
१- अन्य कोयों की अपेद्गा धार्मिक पर्वा के। सबसे अधिक संस्थाये ग्रामों में
जायों जित करती है तथा इसी कार्य में विवाधियों तथा ग्रामवासियों की रुचि
भी सवाधिक है।

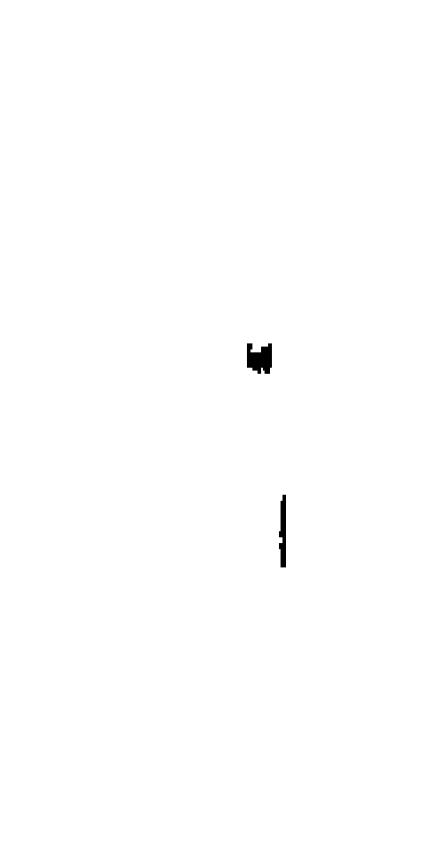

- २- महापुरु कों की जयन्तियां तथा राष्ट्रीय पर्वे का आयोजन २४ प्रतिशत संस्थाये अन्य कार्यो की अपेना अधिक कर्ती हैं। इस प्रकार इन देनिंगं कार्यों के दूशरा स्थान प्राप्त हुआ है।
- ३- घा मिंक पर्वा तथा भवन की तीन के आयौजन में गामवा सियों की सबसे अधिक रूचिहैं।
- ४- रामायण सभा के आयोजन में ग्राम वासियों की रूचि कीतीन भजन के आयोजिनों की अपेक्षा बहुत कम है।
- ५- सवसे कम वुनियादी पाठशालाये कृामें में नाटकें। का आयेजन करती हैं। तथा इसमें विधाधियों स्वंग्राम वासियों की रुचि भी वहुत कम है।

一、石、石、石、石、石、石、石、石、一

#### ३- प्राहा शिला का कार्य कुम :-

#### तालिका का कुमांक - ५

दस सम्माग की बुनियादी पाठशालाओं व्यारा सन् १६५२ में ग्राम पुनर्निर्माण हेतु आयोजित कार्यक्रमों के विस्तृत विवर्ण प्राप्त किया। उसमें से उदाहरण के लिये यहां पर उत्लेखनीय सन् १६५२,५७,५८ व ६१ में प्रौढ़ शिला। के कार्यक्रम सम्यन्न करने वाली पाठशालाओं की संस्था प्रतिशत में नीचे तालिका व्यारा प्रदर्शित की गई है।

|        |                                     |           |                       | <b>.</b>                                              |                    |
|--------|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| कुमांक | सम्पादित कायाँ<br>विनाम             | 1014 BTG! | ासस्थानां क           | सन्१६ ५८में<br>किरेने वाली<br>संस्थाली<br>काष्ट्रीतशत | कान वाली           |
| १      | प्रौढ़ी के सादार<br>वनाने का प्रयास | <br>      | ₹8, €                 | પૂર <b>ુ</b> ક્ષ                                      | <b>4</b> c         |
| 5      | समाचार पत्र पढ्कार<br>सुनाना        | -         | ११,२                  | २६ <sub>,</sub> ४                                     | 85°£               |
| 3      | कृष्णि सम्बन्धी<br>ज्ञान देना       | •         | 7,39                  | <br>  33_6<br>                                        | ।<br>। ५७° द्      |
| 8      | पंचवणी याजनाओं<br>का ज्ञान कराना    | -         | <b>દ</b> ક*ે <b>.</b> | ₹€, 4                                                 | 1<br>  80°5<br>    |
| Ä      | गृह उपानी का<br>ज्ञान करानाः        | -         | १६्द                  | ₹4ૄ ૪                                                 | Λο <sup>*</sup> ,8 |
| Ę      | सरकारी विभागे।<br>जानकारी देना      | की →      | ₹€.₹                  | ₹ <b>३.</b> €                                         | ं देश <b>्र</b> ंद |

इस तालिका के समकी का विश्लेषण निम्नांकित है।-१- सन्१६५३ में पृढ़ि शिला का कार्य किसी मी वृत्तियादी प्राथमिक पाठकाला ने नहीं किया है।

२- इस कार्यक्रम में समय की प्रगति के साथ साथ प्रगति हुई है। सन् १६५८ में कार्य की प्रगति विकेश रूप से हुई है जैसे कि सन् १६५७ में प्राही का

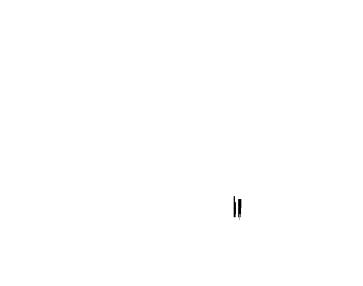

सादार वनाने का प्रयास केवल २४ ६ प्रतिशत पाठशालायें करती थी किन्तु सन् १६५८ में इसी कार्य के। ५३ ६ प्रतिशत संस्थायें करने लगी।

३- प्रोहें। की साचार बनाने के कार्य की सन् १६६१ में जब से अधिक संस्था कों ने किया है। इस कार्य के। करने वाली पाठशाला कों का प्रतिशत ६८ है।

४- समाचार पत्र सुनाने का कार्य सबसे कमा संस्थाओं ने किया है। इस कार्य के। सन् १६६१ में केवल ४३,२ प्रतिशत संस्थाये करती थी। ५- सन् १६६१ में प्रत्येक कार्य में प्रगति हुई है।

#### ----

### तालिका कुमांक - ६

निम्नांकित तालिका से दो वातें का स्पष्टीकरण है। -१- कितने पृतिशत बुनियादी पाठशालायें किस कार्य कें।

सर्विषक कर्ती हैं।

२- कितनी प्रतिशत पाठशाला को केम्दी त्रीय ग्राम वासी किस किस कार्स में अधिक रुचि लेते हैं।

| कुमाँक     | । कारी का विवरण                         | । कितने प्रतिशत<br>। संस्थाये किस<br>। काम के स्वाधिक<br>। करता है | कितनी प्रतिशत <b>बंब्यायै</b><br>  के प्रतिथि गाम वासी<br>  किस कार्य में स्वाधिक<br>  रुचि छैते हैं |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₹<br>!     | प्रेग्द्रों की सामास्वना<br>का प्रयास   | ने ४४८ ६                                                           | ₹ <b>१</b>                                                                                           |
| <b>5</b> ; | समाचार पत्रः पढुकर                      | ₹ 9· €                                                             | ₹*8                                                                                                  |
| <b>ą</b> . | सुननना<br>कृष्णि सम्बन्धी ज्ञान<br>देना | ₹8°8                                                               | 8 <b>5 ¢</b>                                                                                         |
| 8          | पंचवर्षीयाजनावीं<br>काज्ञानदेना         | ಕ್ಕೆ ೯                                                             | € 8                                                                                                  |
| ų          | गृष उपार्गा का जान                      | 9,8                                                                | €, \$5                                                                                               |
| Ę          | । सरकारी विभागें की<br>जानकारी देना     | ୧୫.୫                                                               | 1                                                                                                    |
|            | । जानकारा दना                           | 4 800                                                              | <b>₹00</b>                                                                                           |





इस ता लिया के अध्ययन से निम्नाकितवातों की पुष्टि होती है:-१- अन्य कार्यों की अपेक्षा प्रौढ़ों की साहर बनाने का प्रयास बुनियादी पाठशालायें स्वसे अधिक करती हैं।

- २- कृष्ण सम्बन्धी ज्ञान देने के कार्य की दूसरा स्थान प्राप्त है। इस कार्य की सामारता के पश्चात् पाठशासीयेवके अधिक करती हैं।
- ३ कृषि सम्बनधी सार्व के कार्य कुम में ग्रामवासियों की रुचि सबसे अधिक है। इस कार्य के पश्चात् ग्राम वासियों की रुचि साहार वनने में है।
- ४- समाचार पत्र पढ़कर सुनाने का कार्य पाठशालायें सव से कम करती हैं तथा इसी कार्य में ग्राम वासियों की रुचि भी सबसे अधिक है।



# ४- सामाजिक उत्थान के कार्य-कृमः:--०-०तालिका कृमांक --७

इस सभाव की वृत्तियादी पाठशालाओं व्यारा सन्१६५२ ग्राम पुनर्निमाण हेत बायो जित कार्य-क्रमों का विवरण प्राप्त किया गया । इसमें से यहां पर उत्लेखनीय सन्१६५२ , ५७, ५८ व ६१ में सामा जिक बत्यान के कार्यक्रम के। सम्पन्न करने वाली पाठशालाओं की संस्था प्रतिशत में निम्नांकित तालिका में दी गई है:-

| कृमांक   | ।<br>सम्पादित कार्टी का<br>। नाम                                               | । सन्१६ ५२ में<br>। सर्ने वाली<br>। संस्थाना<br>। का प्रतिशत | । सन्१६ ५७<br>। सर्मेवा ली<br>। संस्था ती<br>। संस्था ती | ने। सनु१६ एम्झे<br>। भरेनेवाली<br>। संस्थानी<br>। साम्राज्या | । सन्१६ ६१ म<br>करिने वाली<br>। संस्थावीक<br>। प्रतिशत |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 8        | है। टे वायु की अन्यु<br>की शादी की हानिय                                       | ! -                                                          | 1                                                        | ₹4. €                                                        | i 4ε' 5:                                               |
| 5        | पर्दा प्रधा के देखा<br>समकाना                                                  |                                                              | 82.4                                                     | 83.5                                                         | <b>ለ</b> ለ" <sub>5</sub>                               |
| 3        | वन्य विश्वास मिटाने<br>का प्रयास                                               | -                                                            | 73,7                                                     | 80,2                                                         | <b>६</b> १.६                                           |
| Å        | जातियां के कायुरी<br>मिलकर इल कराने का<br>प्रयास                               | -                                                            | १७,८                                                     | <b>୪୧</b> ଼ ଶ                                                | 40<br>                                                 |
| ¥ 1      | ग्राम वासियों के।<br>छड़के व छड़कियाँका<br>समान महत्व<br>सम्पन्ना              |                                                              | १३ ्६                                                    | ३४°ैं ठ                                                      | ૪ <b>૬</b> ફ                                           |
| <b>4</b> | स्वबं सेवक दल का<br>वायोजन                                                     |                                                              | १३ ६                                                     | ୫୧ୁ €                                                        | र्ष द्व                                                |
|          | and the day the day and the same the same and the same and the same the same . |                                                              | ***                                                      |                                                              |                                                        |

इस तालिका के समंदे। के विश्लेषणा से निम्नांकिततथ्यीं का स्पष्टीकरण है। ता है।

१- सन् १६५२ में सामाजिक उत्थान का के हैं भी कार्य वृत्तियादी पाठशालावें ने गामें में नहीं किया है किन्तु समस्य के साथ साथ इस कार्य कुम में प्रगति हुई बैगर वहुत अधिक संस्थायें इस कार्य कुम के वायो जित कर्ने लगा !



- २- सन् १६५८ से सामाजिक उत्थान के कार्यकृम में विशेष उन्नति हुई है। उदाहरण के लिये जातियों के फगड़ी का मिलकर निपटाने का प्रयास अन् १६५७ में १७ ८ प्रतिशत पार्शालाय करती थी जार सन् १६५८ में १५ ८ प्रतिशत पार्शालाय करने लगी।
- ३- सन् १६६१ में अध्य विश्वास के। मिटाने का प्रयास सबसे अधिक वुनियादी पाक्कशालाओं ने किया है।
- ४- सन् १६६१ में ग्रामीण लड़के तथा लड़कियों के महत्व की समानता समफाने का कार्य अन्य कार्यों की अपेदाा वुनियादी पाठशालाओं व्दारा कम किया गया है। अंध्य विश्वास मिटाने का प्रयास इसी सन् में ६१,६ प्रतिशत संस्थायें करती थी किन्तु हुंस कार्य की केवल ४६,६ प्रतिशत संस्थाओं ने किया है।

#### ता लिका प्रमांक - =

निम्मांकित तालिका से देा वाता पर प्रकाश पहुता है।-

- १- कितनी प्रतिशत बुनियादी पाठशालाये किस कार्य का सविधिक करती हैं।
- २- कितनी प्रतिशत पाठशालाओं के चौत्रीय ग्राम वासी क्ति कार्य में विषक रु चि हैते हैं।

| <b>40</b>  | । कायों का विवर्ण।<br>। कायों का विवर्ण।<br>।                                                             | क्तिनी प्रतिशत संस्थाये<br>किस क्यिको सवाधिक<br>करती है | किसनी प्रतिशत संस्थाती<br>  कों के चीत्रीय गाम<br>  वासी किसकार्य में<br>  सवाधिक रुचिलते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १          | ।<br>मेरिटी आयुकी शादियें<br>की धानियां समकाना                                                            | ।<br>इ.स <b>.ह</b>                                      | ح <b>.</b> د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5          | । पदा प्रधा केदेग वा<br>। सम्भाना                                                                         | <br>  8<br>                                             | 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ş          | ।<br>। अंघ विश्वास भिटाने का<br>। प्रयास                                                                  | [}<br>                                                  | <b>38</b> 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8          | ।<br>।<br>। जातियों के फगड़ेमिलकर<br>। इस कराने का प्रयास                                                 | ₹8, €                                                   | 3€,⊏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ŲĄ.        | ।<br>गाम वास्यिां के। छड़केछड़<br>। का समान महत्व समकान                                                   | हो ६,४<br>ना                                            | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | स्वयं सेवक दल का वाया                                                                                     |                                                         | The state of the s |
| 775. TO ME | a and again made disky prime most wide which were done, when higher disky opini-prime, some disks some of |                                                         | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



इस तालिका के समंदें। के विश्लेषणा से निम्नांकित वातें। का स्पष्टी करण होता है :-

- १- वृतियादी पाठशालाओं व्हारा दें। कार्य वहुत अधिक होते हैं। उनमें से प्रथम कार्य अब विश्वास मिटाने का प्रयास है जिसे ३०,४ प्रतिशत पाठशालायें प्राथमिकता देती है तथा दूसरा कार्य जातियों के कगड़ें। की मिलकर वापस में प्रेम से हल करने का है जिसे २६,६ प्रतिशत बाठशालायें प्राथमिकता देती हैं।
- र- इन्हीं दोनें। कार्यों में ग्रामीणों की भी सर्वाधिक रुचि है। अन्तर केवल इतना ही है कि ग्रामीणों की सबसे अधिक रुचि जातियों के भगड़े प्रेम से इल करने के कार्य में सबसे अधिक है बार उसके वाद अंथ विश्वास दूर करने के कार्य क्म में है।
- ३- ग्राम वासियों के। पर्दा प्रधा के देखा समफाने कि कार्य के। सबसे कम क्याँ ज़ केवल ४ प्रतिशत संस्थायें प्राथमिकता देती है तथा इस कार्य में ग्राम वासियों की रुचि भी सबसे कम है।
- ४- सबसे कम महत्व का इसराक्षी लड़के व लड़की के समान समान महत्व के। समकाना है इसे केवल ६ ४ प्रतिशत संस्थाय महत्व देती है। ग्राम वासियों की रुचि मी इस में सबसे कम रुचि है।

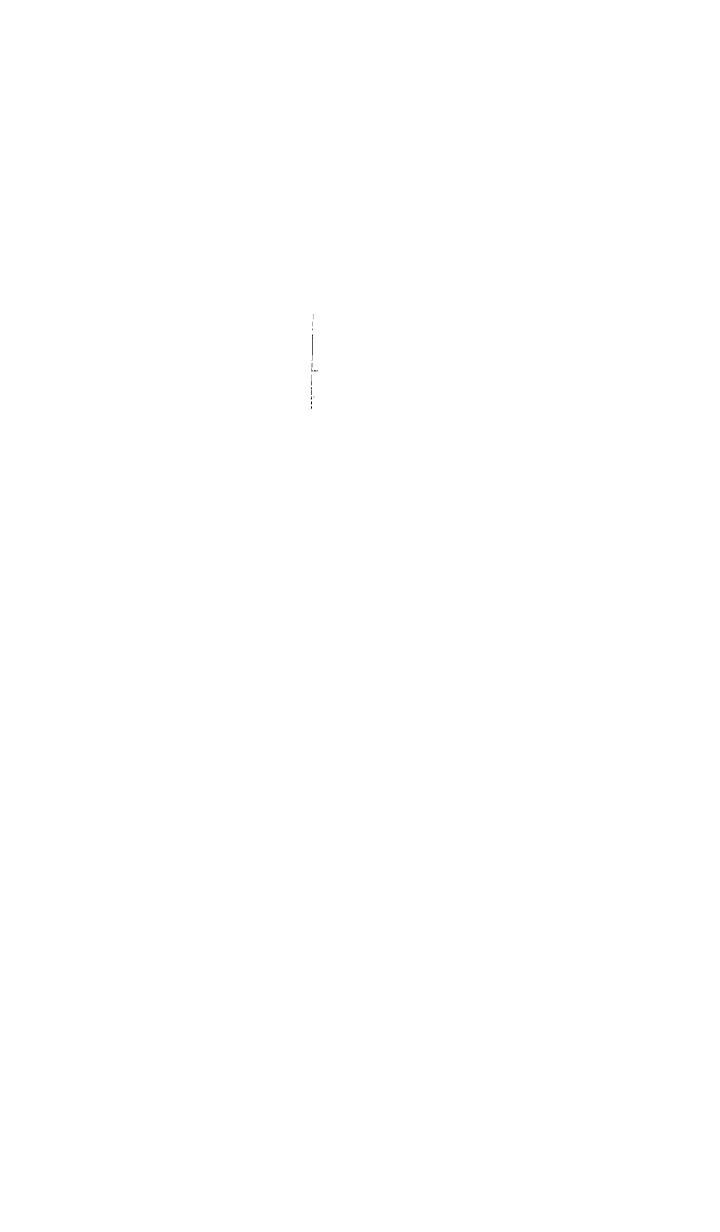

#### ता किंग कुमांक - ६

इस सम्मान की धुनियादी पाठशालाओं व्हारा सन् १६५२ से ज्ञान भुना नेपाण हैतु अभी जिल कार्नकृमों का विवरण प्राप्त किया नथा। उसमें से यहां पर उत्लेखनीय सन् १६५२ ,५७, ५८ व ६१ में आधिक विशास के कार्नकृम की सम्मन्त करननेवाली पाठशालाओं की संख्या की प्रविशासनिमां किस सालिका व्हारा प्रदर्शित किया गया है 1-

| *** ***     |                                                                   |                                                           | ~~~~~                     |                                                                   | *                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>40</b>   | सम्मादित कायो<br>क नाम<br>।                                       | । सन्१६५२में<br>। परिच बाजी<br>। संस्था जीका<br>। प्रतिशत | १५(नवाक्षा<br>।संस्थाओं   | । सने१६ ५८मी।<br>। सर्वेवाली।<br>। संस्थाली<br>। साम्रातिशत।<br>। | वर्ग द्वाला<br>संस्थाओं का             |
| ę           | गामां के उद्घार्ट<br>भागते बापस में<br>पिछार एउ करने<br>जा प्रयास | <b></b>                                                   | ₹0,5                      | !<br>  ሄዬ ፟<br> <br>                                              | !                                      |
| ?           | नंध विश्वास सेहान<br>वाजी शाणिक होती<br>या से वचाने शा<br>धृधास   | -                                                         | ₹0'-                      | 1<br>1<br>1 3 <i>f</i> 5                                          | ।<br>।<br>।<br>।<br>!                  |
| •           | निगान नाडितस्य<br>पा गाज्यय स्वनाः<br>गाप्रयास                    | <b>†</b> -                                                | १३, ६                     | ४०,८                                                              | <b>45</b> .8                           |
| g           | जाति वंधन की<br>सकीए। भावनासे<br>उदाना का करना<br>रतने का प्रयास  |                                                           | १२                        | ∌६                                                                | કદ. ∉                                  |
| <b>ų</b> †  | गामां में फालदार<br>बुदा लकाने का<br>कार्यक्रम                    | 1                                                         | ३१,२                      | ¥ <del>\$</del>                                                   | <i>७</i> २                             |
| Ę           | सेती में उन्ति के<br>प्रयास                                       | -                                                         | <b>६</b> ८ <sup>*</sup> ८ | ३८, ४                                                             | ų (t                                   |
| 9           | साद पुनवाने का<br>का <b>र्यकृप</b>                                | ••                                                        | १६ ू ष्ट                  | 30 8                                                              | ńs                                     |
| =           | संस्कारी समितियाँ<br>वनवाना                                       | -                                                         | <b>6</b> ⁴5               | <b>5</b> 8                                                        | 8E                                     |
| ا<br>ا<br>ا | गृह उपोगों की<br>उन्ति का प्रयाद                                  |                                                           | <b>१६</b> ₽               | 38 €                                                              | ************************************** |

इस तालिका के समेंका का अवश्लेषणण निम्नांकित है:--१- सन् १६५२ में के के भी बुनियादी पाठकाला कामों में वार्षिक विकास के कार्यों का वाकाजन नहीं करती थी किन्तु जो जो समय सम्य बीता निधनाधिक संस्थाओं ने ग्रामों में इस कार्य के। कर्ना प्रारंभ कर दिया । उक्त तालिका में प्रति वर्ष पाठशालाओं की संस्था की प्रगति शतका ज्वलन्त प्रमाण है।

- ३- ग्रामां में फल्दार बुदा लगाने कार्य सन् १६६१ में सबसे अधिक बुनियादी पाठशालाओं ने किया है, जिनका प्रतिशत ७२ है।
- ४- ग्रामें के लड़ाई फ गड़े प्रेम से छल करने का प्रयास ६६,४ प्रतिशत युनियादी पाठशालाओं ने किया है। इस कार्य का दूसरा स्थान जाता है।
- ५- गृह उथानों की उन्नति का प्रयास केवल ४८ प्रतिशत संस्थाओं व्यारा हुता है, इती प्रकार से जाति वंधन की संकीण भावना से गृहउथानों का अलग रखने का प्रयास भी केवल ४६ ६ प्रतिशत भाउशालाओं ने सन् १६६१ में किया है इन्हीं देनिंग कायों का बहुत कम पाठशालायें करती है।

## तालिस क्यांक - १०

-: 0: -: 0: -

निम्नांकित तालिका दे। वातें के। स्पष्ट करती है:-

१- प्रतिसत द्वेनियादी पाठशा हो वृं किस कार्य के। सर्वाधिक कार्ती है।
२- कितनी पाठशाला वें के विधार्थी तथा प्रेज़ीय ग्रामवासी किस कार्य में विधक रूपि होते हैं।



| Total side |                                                                 |                                                                        |                                                                               |                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| क्र        | ।<br> काथे। का विवर्ण।<br> <br>                                 | क्तितने प्रतिशत<br>। संस्थायं किस्<br>। कार्यं कास्वाधिक<br>। कर्ती है | कितनी प्रतिशत<br>संस्था अकि<br>निधा थीं किस<br>काम मेसवा धिक<br>रुचिलेते हैं। | ि कितनीपृतिकार<br>। संस्थाबी के<br>। दात्रीय गाम<br>। वासी किसकार<br>। केब्रिथकुरु वि |
|            | i                                                               |                                                                        | -                                                                             | । लेते हैं।                                                                           |
| ₹`         | गामां के लड़ाई फाग<br>आपस में हल करने<br>का प्रयास              | ₹ ₹8                                                                   | १ ४ ४ ४<br>।                                                                  | <del>5</del> 8                                                                        |
| ₹          | अंध विश्वास से होने<br>वाली आर्थिक हानि<br>यो से क्वाने काप्रया | ع °6<br>4                                                              | ૪                                                                             | 8 <sup>*</sup> , o                                                                    |
| ş          | विवाह आदि उत्सव<br>पर अपव्यय से वचाने<br>का प्रयास              | ਿ <b>ਛ</b> ੂਛ                                                          | 1 <b>-</b>                                                                    | 8°0 :                                                                                 |
| y          | जातिबंधन की संकी ए हैं<br>भावनास उथागा का<br>अलग रखने काप्रयास  | 8.=                                                                    | 8,E                                                                           | <i>৬</i> ৢ२                                                                           |
| ¥          | गामाँ में फालदारवृष्<br>लगाने का कार्यकृष                       | T ३१ <sub>,</sub> २                                                    | ୪୦ <sub>-</sub> =                                                             | <b>.</b> 88                                                                           |
| Ę          | सेती में उन्नति के<br>प्रयास करना                               | १६्द                                                                   | i<br>j                                                                        | ₹0,₹                                                                                  |
| ૭          | साद वनाने का<br>कार्यक्रम                                       | ₹,8                                                                    | , c                                                                           | ₹,8                                                                                   |
| <b>E</b>   | संस्कारी समितियाँ<br>वनवानाः                                    | 01 E                                                                   | ₹.₹                                                                           | ୪୍ଟ                                                                                   |
| 3          | गृह उचेांगेां की<br>उन्मति का<br>प्रयास                         | 8* o ∣                                                                 | E , 0                                                                         | 5,5                                                                                   |
|            | <br> <br> <br> <br>                                             | <br>                                                                   | <b>\$00</b>                                                                   | <b>200</b>                                                                            |
|            | T                                                               | ,                                                                      | •                                                                             | -                                                                                     |

ता लिका के विश्लेषण से निम्मांकित तथयों की पुष्टि

१- गामों में फालदार बुदा लगाने के कार्य के। सवसे अधिक संस्थार्य प्राथमिकता देकर करती है तथा इसी कार्य में विधार्थियों स्वं ग्राम वासियों की राचि सबसे अधिक है।

- २- उक कार्य के पश्चात् हैंगिमां के लड़ाई फ गढ़ेकापस में मिल कर हल करने के प्रयास का दूसरा महत्व पूर्ण स्थान प्राक्त है क्यों कि, उक्त कार्य के बाद हो इस कार्य का जियक पाठशालायें करती है स्वं इसमें गाम वासियों की रुचि भी अधिक है।
- 3- विवाध आदि उत्सवें पर ग्राम वासियों के अपट्यय से वचाने हुेतु किए जाने वाले प्रयासों में विधार्थियों की किन्चित्मात्र भी कृष्णि नहीं है जत: इस प्रतिशत शून्य रहा है।
- ४- ग्राम वासियों की रुचि दी कार्यी में कम है:-
  - :१: अंघ विश्वास में होने वाली हानियां से बचने में तथा
  - :२: वियास आदि उत्सवीं पर अपव्यय कम करने में।
- ए- क्षाद बनाने के कार्य में ग्राम वासियों की रुचि बन्य समस्त कारी की अपेचा विल्कुल ही कम है तथा कम संस्थार्य इस कार्य के। कर रही हैं।

-:00000:-



#### ६- निर्माण का कार्यकृम :-

#### तालिका कृपांक -११

इस सम्माग की वुनियादी पाठशालाओं व्दारा सन् १६५२ से ग्राम पुनर्निमोग हैत आये। जित कार्य कुर्मों का विवरण प्राप्त किया। गया । उसमें से यहां पर उत्लेखनीय सन् १६५२, ५७, ५८ व ६११ में आर्थिक विकास के कार्य कुम के। सम्पन्न करने वाली पाठशालाओं की संस्था के। प्रतिशत में निम्मांकित तालिका में अंकित किया गया है।

| <b>3</b> 0 | । सम्यादित कार्यो का                         | ।सान वाला | । बर्न वाला    | । सन्१६ ५८में<br>। सरेने वृति।<br>। संस्था जोका<br>। पुरिकात | करन वाला        |
|------------|----------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| १          | सङ्कों के गहुं भरना                          | <br> -    | १६ू            | ३२,⊏                                                         | 1<br>  88, \$   |
| ?          | कच्ची सङ्के वनाना                            | -         | । १६ =         | । इत्ते '                                                    | <b>₹</b> У 1    |
| Ę          | पक्की सङ्ग्रे वनाना                          | -         |                | ११ र                                                         | २५.€            |
| 8          | पाठशाला भवन वनाना                            | -         | १६,२           | ३३ ६                                                         | <b>રહ</b> ુ '€' |
| Ã          | पाठशाला भवन पर सफ्टै<br>करना                 |           | २१्€           | । ४७ २                                                       | ⊻ <b>७</b> ६    |
| Ę          | सामाजिक कार्यो में<br>अमदान कर्ना            | -         | । २१ ूर्ष<br>। | <br>  %=                                                     | <b>६१, द</b>    |
| ঙ          | पाठशाला की चहार् <b>के</b> ।<br>दीवारी वनाना | -         | । ७,२          | १८,४                                                         | ૨૫ ું ધ         |
| ፍ          | सेनाख्ता गहुँ वनाना                          |           | ε, <b>ξ</b>    | ₹0 <b>,</b> ⊏                                                | ₹⊏              |
| 3          | गन्दे पानी की नालिया<br>वनाना                | -         | ११,२           | રર્દ્દ 8                                                     | 80 E            |

इस तालिका के विश्लेष्टाण से निम्नांकित तथयों का स्पष्टी करण होता है:-

१- सन् १६५२ में बुनियादी पाठशालायें ग्रामें में निर्माण का कार्य आयोजित नहीं करती थी अत: इस वर्ष में इस कार्य का प्रतिशत आदि से अन्त तक शूल्य हैं।

- २- सन् १६५८ की प्रगति का उत्लेख करना अति आवश्यक हैं क्यों कि सन् १६५७ की अपेदान १६५८ में निमिण के प्रत्येक कार्य के। करने वाली पाठशालाओं के प्रतिशत में दूने से भी अधिक वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिये सन् १६५७ में ग्रामों में साख्ता गढ़े वनानेका कार्य ६ ६ प्रतिशत पाठशालार्य करती थी किन्तु १६५८ में इसी कार्य के। २० ८ प्रतिशत पाठशालार्य करने लगी।
- ३- सन् १६६१ में ६१ ६ प्रतिशत बुनियादी पाठशालाओं ने सामाजिक कार्यों में अमदान किया है। अन्य कार्यों की अपेदाा इसका प्रतिशत सर्वाधिक है।
- ४- पक्की सहके २५ ६ प्रतिशत संस्थाये तथा कन्नी सहके ५२ प्रतिशत पाठशालाये वनाती हैं।
- ५- से एता गढ़े तथा गन्दे पानी की नालियों की अपेना कची सड़के वनाने का काम अधिक पाठशालायें करती हैं। कच्ची सड़के ५२प्रतिशत पाठशालायें वनाती हैं और गन्दे पानी की नालियां ४० द प्रतिशत व से एया गढ़ों के २६ प्रतिशत संस्थाये वनाती हैं।

## तालिका कुमांक १२

निमांकित तम्नलिया दे। वातें के स्पष्ट करती है:-

- १- कितने प्रतिशत वुनियादी पाठशालायें किस कार्य के। स्वाधिक कर्ती हैं।
- २- कितनी पाठशालाओं के विद्यार्थी तथा दौत्रीय ग्राम वासी किस कार्य में अधिक रूचि लेते हैं :-

#### तालिना क्रमांक -१२

| कुमांक           | <br> कार्यी क<br> <br>   | ा विषर्णा<br>                         | संस्थाय १ वस<br>जार्य की<br>स्वाधिक्करती हैं | िवर्गाम् विज्ञा<br>संस्थाना के<br>विज्ञाली किस<br>लिए प्रवासिक<br>एक्टीकि | विश्वाता है।<br>विश्वीता शाम |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>2</b>         | ।<br>।सङ्कॉं के          | गढ्ढे भरता ।                          | ૄ ૧૪.૪                                       | 64.8                                                                      | 7 . 4                        |
| ₹                | ।<br>।कच्ची स            | दुके वनाना                            | 64°E                                         | ११, ४                                                                     | 82.4                         |
| 3                | ।<br>।प <i>न्ही</i> ंस   | हुके वनाता ।                          | 8.=                                          | 8                                                                         | 3 r.                         |
| 8                | ।<br>। पाठशाल            | म नवन बनात                            | ವ್ತವ                                         | 68.4                                                                      | P .                          |
| У                | ।<br>। पाठणव             | नपर सोदी करा                          | 7 70,=                                       | 622.8                                                                     | 14.5                         |
| Ę                | सामाजि<br>अमदान          | लक्तयाँ पं<br>जर्ना                   | 54.4                                         | ।<br>१४<br>।                                                              | 316.5                        |
| 9                | पाठकाल<br>दावारी         | ग की क्यार्−<br>बनाना                 | €,8                                          |                                                                           | 1<br>1 4 4<br>1              |
| <b>C</b>         | से स्ला                  | गहुँ वनाना                            | 8                                            | 8.=                                                                       | -                            |
| 3                |                          | ना कीना कि                            | गर ४                                         | 8                                                                         | !<br>!                       |
| inge man upper ; | । यनान<br><del>।</del> - | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 292                                          | 298                                                                       | 1289                         |

#### रस साहित का विरक्षेणण निम्मांकित है :-

- १- सबसे अधिक पुनियादी पाटसाठार्य सामाजिक कार्यों में अमदान की प्राथमिक देती हैं , इसी कार्य में विवाकियों तथा ग्राम वासियों की रुचि भी सबसे अधिक है।
- २- सबसे कम अयात् केवछ ४ प्रति त बुनियादी पाठशालायें गन्दे पानी की नालियां तथा से का गहु बनाने के काम है। अन्य कायों की अपेक्षा अधिक करती है। इन देविंग कायाँ में विधाधियों तथा गुम्बासियों की रुचि भी सबसे कम है।
- ३ सोस्ता गहुँ बनाने के कार्य में ग्राम वासियों की किंचित्मात्र रुचि नहीं है इसी से इस कार्य का पृतिसत जून्य है।
- ४- कच्ची सङ्क वनीन की अपैराग पाठशाला भवन वनाने मैं अधिक ग्राम वासी रुचि लेते हैं।



```
प्चम - अध्याय
      00
```

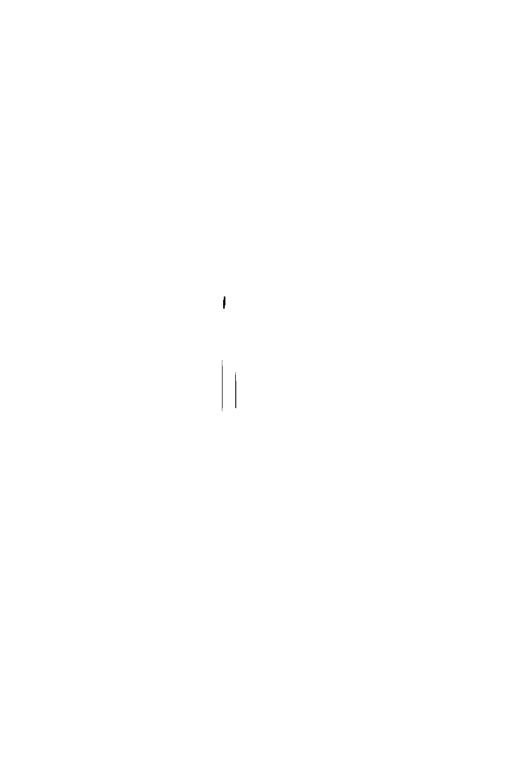





### -: वुनियादी प्रशिदाणा महाविधालय तथा विधालय :-

### स्वास्थ्य तथा हार्रजीन का कार्य

ξ-

### तालिका क्रमांक - १३

-:0:-

इस सम्माग की वुनियादी शिद्धाक प्रशिद्धाणा संस्थाओं व्दारा सन् १६५२ से ग्राम पुनर्निर्माण हेतु जायाजित कार्य क्रमों का विवरण संकलित करके उसमें से उत्लेखनीय सन् १६५२, ५७, ५८, व ६१ में स्वास्थ्य तथा हाईजीन के कार्यक्रम के। सम्पन्न करने वाली प्रशिद्धाण शालाओं की संख्या के। प्रतिशत में निम्नांकित तालिका में अंकित किया गया है:-

| कृ सम्पादित कार्यों का नाम                            | सन्१६५२मै।<br>करनेवा हो।<br>संस्था ओं क<br>प्रतिशत | सन्१६५७मै।<br>क्रेनेवाली<br>संस्थाओं<br>काप्रतिशत | सन्१६५८मैं।<br>करनेवाली<br>संस्थाओं का<br>प्रतिशत | सन्१६६१में<br>बर्गेन वाला<br>संस्थातांका<br>प्रतिशत |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| १-। ग्रामी शोंका व्यक्तिगत<br>संफार्ट के नियमवताने का | <b>=</b>                                           | <b>有</b> 0                                        | 90                                                | <b>₹₩©</b>                                          |
| । क्युंक्स<br>२-। घरा की सफाईसवंधीकार्यक्र            | !<br><b>} →</b>                                    | 80                                                | 90                                                | <b>ጺው</b> 0                                         |
| ३ - सहकांकी सफाइसवंधीकार्यक्र                         | <b>+</b>                                           | Кo                                                | 90                                                | १००                                                 |
| ४- जलाशयोंकी सफाई काप्रयास                            | -                                                  | 50                                                | 30                                                | ÃО                                                  |
| ५- सार्वजनिकस्थानांकी सफाई                            | <del>y=</del>                                      | ଞ୍ଚo                                              | 90                                                | १००                                                 |
| ६- भाजन में सुधार का प्रयास                           |                                                    | 50                                                | Кo                                                | <b>\$</b> 0                                         |
| ७- घुमुपान की हानियां<br>समकाने का कार्यक्रम          |                                                    | ३०                                                | i yo                                              | <b>4</b> 0                                          |
| प्रमास<br>प्रयास                                      | **                                                 | 30                                                | 80                                                | i Ko                                                |
| ६- नशीली वस्तुवा की<br>हानिया समफाने का<br>कार्यक्रम  |                                                    | 70<br> <br>                                       | 30<br>                                            | ######################################              |

इस तालिका के समंक निम्नांकित वातीं का स्पष्टी करण करते हैं !-

- १- सन् १६५२ में किसी भी पृशिदाण संस्था ने गामें में स्वास्थ्य तथा हाई जीन का कार्य सम्मादित नहीं किया है। सन्१६५३ से संस्थायें इस कार्य क्रम के। जायो जित करने लगी हैं जैसा कि संलग्न गाम से सिद्ध है। ज्यों ज्यों समय व्यतीत होता जा रहा है त्यों त्यों इस कार्य क्रम के। सम्मन्न करने वाली संस्थाओं की संख्या वढ़ती जा रही है। जदाहरण के लिये सार्वजनिक स्थानों की सफाई का कार्य सन् १६५२ में शून्य प्रतिशत , सन् १६५७ में ४० प्रतिशत तथा सन्१६६% में १०० प्रतिशत संस्थायें करने लगी ।
- २- सन् १६५८ में स्वास्थ्य तथा हाईजीन के प्रत्येक कार्य में विचारणीय प्रगति हुई है।
- ३- सार्वजनिक स्थान तथा सहुकों की सफाई करने का कार्य १०० प्रतिशत संस्थाय सन् १६६१ में सम्पन्न करने छगी ।
- ४- जलाशयों की सफाई तथा नखेली वस्तुओं के सेवन से होने वाली हानियां के। समफाने के कायों की केवल ५० प्रतिशत संस्थार्य ही करती हैं। अन्य कायों की अपेदाा सबसे कम संस्थाओं ने उन इस कायों के। अपनाया है।
- ए- घरों की सफाई तथा ग्रामीणों के व्यक्तिगत सफाई के नियम समफाने के कार्यक्रमों का वायोजन सन् १६६१ में ६० प्रतिशत संस्थाओं व्यारा हुआ है।

निम्नांकित तालिका में देा वाते। का उल्लेख हैं:-

- १- कितनी प्रतिशत वुनियादी प्रशिक्षण संस्थायं किस किस काम कें। सर्वाधिक करती हैं।
- २- कितनी प्रतिशत प्रशिदाण संस्थाओं के विद्यार्थी तथा दोत्रीय ग्राम वासी किस कार्य के अधिक रूचि छैते हैं:-

| <b>₹0</b>  | कार्योका विवरण                                              | क्तिने प्रतिशत।<br> संस्थाये किस् ।<br> कायं कासवा = ।<br> धिककरती है । | क्तिनीप्रतिशत<br>संस्था शिक्<br>शिक्षा थी किस<br>काम में सवी -<br>विक् क चि | वितनी प्रतिशत<br>संस्थाओं के<br>प्रतिशयग्रामदासी<br>किस काम <b>बादा</b><br>चिक्क रूपि छेते |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            |                                                             |                                                                         |                                                                             |                                                                                            |  |  |
| <b>१-</b>  | गामीणों की व्यक्ति<br>गत सफाई के नियम<br>वताने का कार्यक्रम | 70                                                                      | <b>60</b>                                                                   | 10                                                                                         |  |  |
| <b>?-</b>  | घरें। की सफाई<br>सम्बन्धी कार्यक्रम                         | १०                                                                      | १०                                                                          | -                                                                                          |  |  |
| <b>3-</b>  | सडुकेर की सफाई<br>सम्बन्धी कार्यक्रम                        | १०                                                                      | १०                                                                          | <b>50</b>                                                                                  |  |  |
| 8          | जलाशयों की सफा <b>र्ट</b><br>का प्रयास                      | -                                                                       | -                                                                           | ,                                                                                          |  |  |
| й          | सार्वे जनिक स्थानां<br>की सफाई                              | <del>2</del> 0                                                          | <b>30</b>                                                                   | 40                                                                                         |  |  |
| <b>६-</b>  | माजन मैं सुघार का<br>प्रयास                                 | <b>१</b> 0                                                              | १०                                                                          | 90                                                                                         |  |  |
| <b>%</b> - | धुमुपान की हानियां<br>सर्मकान का कार्यकृप                   | 90                                                                      | १०                                                                          | •                                                                                          |  |  |
| <b>E-</b>  | जल के। अद्ध रखने का<br>प्रयोस                               | 90                                                                      | 80                                                                          | ₹0                                                                                         |  |  |
| -3         | नशीली वस्तुओं की<br>हानियां समैकाने<br>का कार्यकृष          | 90                                                                      | <b>80</b>                                                                   |                                                                                            |  |  |
|            |                                                             | 1<br>  १००<br>                                                          | १00<br>                                                                     | 1<br>009<br>1                                                                              |  |  |
| *          | <br>                                                        | *<br>********                                                           |                                                                             |                                                                                            |  |  |

उपरेष्यत समंका के विश्लेषाण से निम्नांकित वातों का स्पष्टी करण होता है।-

- १- सार्वजनिक स्थानां की सफाई के। सर्वाधिक संस्थार्ये प्राथमिकता देती हैं तथा इसी कार्य में शिलाधियों स्वंग्राम वासियों की कि चि भी सबसे अधिक है।
- २- संस्थाओं से प्राथमिकता प्राप्त करने वाला दूसरा कार्य ग्रामीणों की व्यक्तिगत सफाई के नियम समफाने का कार्य क्रम है। इस कार्य में भी ग्रामवासियों तथा शिद्यार्थी अधिक रुचि लेते हैं।
- ३- जलाशयों की सफाई के कार्य के संस्थायें प्राथमिकता न देकर सामान्य रूप रो ही करती हैं तथा इसमें शिल्ला थियों एवं ग्राम वासियों की किंचित्मात मी रुचि नहीं है।
- ४- धूम्पान तथा नशैली वस्तुओं से होने वाली हानियों के समकाने में ग्रामवासियों के किंचित्मात्र भी रुचि नहीं है।
- ५- भेजन में सुधार तथा जल के। शुद्ध रखने के कार्यक्रम में ग्राम वासियों की साधारण रूपि है।

# २- सांस्कृतिक उत्थान के कार्यकृम

# तालिका कुमांक -१५

इस सम्भाग की वुनियादी शिदाण प्रशिद्धाण संस्थाओं व्दारा सन् १६५२ से ग्राम पुनर्निमाण हेतु आयोजित कार्यक्रमां का विवरण संकलित करके उसमें से उल्लेखनीय सन् १६५२, ५७, ५८ व ६१ में सांस्कृतिक उत्थान के कार्य क्रम के। समंपन्न करने वाली प्रशिद्धाण संस्थाओं की संख्या के। प्रतिशत में निम्नांकित तालिका में अंकित किया गया है।

तालिका कुमाक -१५

| 1                   | ~                 |                                             |                                                 | *****                                | ~                       |                  |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1 3                 | <sub>5</sub> मांब | ।<br>।सम्मादित कार्ये का नाम<br>।           | ।सन्१६५२मे                                      | । सन् १६ ५७म्                        | । सन् १६ ५५में।         | सन्१६ ६१ मू      |
| j                   |                   |                                             | । संस्था ओका                                    | । <b>५</b> १न वृद्धि<br>। संस्थाओं क | विरनवाली।<br>संस्थाताला | वर्न वाली        |
| <br>                |                   | <b> </b><br>                                | । प्रतिशंत                                      | प्रतिशत                              | प्रतिशत "               | <b>प्रतिशत</b>   |
| I H                 |                   |                                             | <br>                                            | †******                              | t{<br>                  |                  |
| 1                   | ገ የ<br>!          | ं गांधी जयं <b>ती</b>                       | ! -                                             | <b>६</b> 0                           | ٥٥                      | १००              |
| ा <u>प</u><br>स्टि  | 1 5               | ।<br>विनावाजयन्ती                           | <b>i -</b> i                                    | УО                                   | 90                      | 03               |
| ाक्षा<br>(क्षा      | ł i               | ।<br>तिलम जयन्ती                            | - '                                             | ÃО                                   | 90                      | ] <u>2</u> 0     |
| 闸                   | l 8               | तुलसी जयन्ती                                | -                                               | ÃО                                   | <b> </b>  0             | 03               |
| [ज]<br>[य]          | Ų                 | वुद जयन्ती                                  | <u> </u>                                        | <del>5</del> 0                       | 80                      | i ño             |
| ति ।<br>।या         | ļξ                | मधावीर जयन्ती                               | -                                               | 50                                   | yo                      | ا<br>ا ق         |
| j"                  | l 19<br>I         | कालिदास जयन्ती<br>।                         | i - i                                           | _                                    | ।<br>। १०<br>।          | <del>₹</del> 0   |
| i<br>I              | اع<br>ا           | पन्द्रह अगस्त                               | -                                               | ųο į                                 | 90                      | 800              |
| 1                   | 15                | २६ जनवरी                                    | ~                                               | 80                                   | 90                      | <br>  &o         |
| ाष्ट्री<br> <br> य। | Įą                | सर्वोदय दिवस                                | - 1                                             | 80 i                                 | ξo                      | 69               |
| 1                   | Ŋ                 | नाल दिवस                                    | -                                               | <b>70</b>                            | Йo                      | <br>  60         |
| स्या<br>            | İų                | गांधी सप्ताह                                | -                                               | 80 j                                 | <b>60</b>               | <br>  <b>6</b> 0 |
| । हा<br>।<br> र्।   | ΙĘ                | वुनियादी शिक्तासप्ताह                       | -                                               | •                                    | 90                      | ।<br>। १००       |
| †~~;                | <br>  १।          | राम नवमी                                    | -<br>-                                          | i 80 i                               | ξο I                    | १००              |
| घा  <br> <br> भि    | 9                 | जन्मा ष्टी                                  | •••                                             | 80                                   | ७०                      | १००              |
| 1                   | 3 I               | सर्स्वती पूजन                               | -                                               | 80                                   | ξo                      | 60               |
| 部                   | <br>  6           | गण्]ेश चतुं वेशी                            | -                                               | <b>30</b>                            | 80                      | <b>⊏0</b>        |
| । प<br>। व          | <u> </u>          | वेच्छीश पू                                  | •                                               | 30                                   | <b>4</b> 0              | 03               |
| <br>  a             |                   | दशहरा                                       | -                                               | 50                                   | గిం                     | ξo               |
|                     | ``<br>اوا         | हें <mark>द</mark>                          | - :                                             |                                      | 3 <b>0</b>              | 80               |
| <br>                |                   | की तीन मजन का कार्यकृम                      | m, at an in | 1 40 l                               | 90                      | 03               |
| <del> </del>        | ۲۱<br>ا           | रामायण सभा काकार्यकृष                       | · ••                                            | 1 80 1                               | ÃО                      | ००               |
| न्य।<br>  ।<br> स्ट | \                 | नाटके। का आयोजन                             | •                                               | ]<br>  30                            | Ãо                      | <b>≅</b> 0       |
| [का  <br>           | <b>₹</b> 1        | नाटका का जानाजा<br>होकगित होकनृत्यका वायोग  | ' <b>म' -</b>                                   | 30                                   | ÃО                      | ξo               |
| । यी                | 8 <br>            | क्षितीय कास्त्रीत्वतात्राचार                |                                                 | ┇<br>╬╾╾╾╾                           |                         | <br>             |
| <u></u>             | <b></b> -         | · 有手 · 全學 · · · · · · · · · · · · · · · · · | P =                                             | •                                    | ı                       | ,                |

# इस ता लिका के समंकों का विश्लेषण निम्नांकित हैं:-

- १- सन् १६५२ वृतियादी प्रशिष्ताण संस्था ने गामों में
  सांस्कृतिक उत्थान हेतु के हिं भी कार्य नहीं किया है। किन्तु समय की
  गति के साथ इस कार्य के। करने वाली संस्थावों की संस्था में भी
  प्रगति हुई है। उदाहरण के लिये पन्द्रह अगस्त के। सन् १६५२ में
  ० प्रतिशत , सन् १६५७ में २० प्रतिशत , सन् १६५६ में ७० प्रतिशत
  तथा सन् १६६१ में १०० प्रतिशत संस्थायें गामों में सम्पन्न करने
  लगी ।
- २- सन् १६६१ में गांधी जयन्ती, पन्द्रह अगस्त , वुनियादी शिदाा सम्ताह , राम नवमी तथा जन्मा ष्टमी के पवेरों के। शत प्रतिशत प्रशिदाण संस्थाओं ने गामों में आयोजन किया है।
- ३- यह विशेष उल्लेखनीय वात है कि सन् १६६१ में राम नवमी तथा जना स्थी के पवा की राम नवमी तथा केवल ४० प्रतिशत संस्थाय ने ही सम्पन्न किया है।
- ४- रामायण समा की अपेद्या भजन की तैन के कार्य के।
  जिथक संस्थायें करती हैं। उदाहरण के लिये सन्१६६१ मैरामायण समा
  का आयोजन केवल ७० प्रतिशत संस्थाओं ने किया जबकि की तैन
  भजन का कार्य ६० प्रतिशत संस्थाओं ने किया।
- प्- सन् १६ ६१ में लेक गीत व लेक नृत्य के कार्य कुम के प्रात्साहन हेतु केवल ६० प्रतिशत संस्थाओं ने ग्रामों में आयोजन किया है।
- ६- सन् १६५८ की प्रगति विशेषा उल्लेखनीय है क्यों कि इस वर्ष प्रत्येक कार्य में असाधारण वृद्धि हुई है।

-;0;-

निम्नांकित तालिका में दे। वातों का उल्लेख किया गया है :-

- १- कितनी प्रतिशत वुनियादी संस्थाय किस कार्य के। सर्वाधिक करती हैं।
- २- कितनी प्रतिशत प्रशिदाण संस्थाओं के शिद्धार्थी तथा दौत्रीय ग्रामवासी किस कार्य में अधिक रुचि छैते हैं :-

| कु० कासौ का विवरण सिलाने प्रतिशत कितनी प्रतिशत सम्पानी के सम्पानी के सम्पानी के सम्पानी के सम्पानी के सम्पानी के प्रतिश्र आग्रम वासी फिल करती है किया भी किया किया में ब्रिया आग्रम वासी फिल करती है किया भी में किया किया में ब्रिया का में में किया किया किया में किया किया किया में किया किया किया किया किया किया किया किया | ले हैं :-  |                                          |                                                               |                                                                      |                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| १- महापुर जो की २० २० २० वर्ग जयन्तियां २- राष्ट्रीय त्योहारा २० २० २० २० का जायोजन ३- पार्मिक पर्व ३० ३० ४० ४० ४० ४० का कार्यक्रम ५- रामायण सभा १० १० १० का कार्यक्रम ६- नाटकीं का १० १० - वायोजन ७- छैक गील छैक नृत्य का कार्यक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3</b> ( | नायो का विवरण                            | िक्तिने प्रतिश<br>।संस्थायं किस<br> कायं का सव<br> चिक करती । | त। कितनी प्रतिशत<br>। संस्थाओं के<br>१+विधाधी किस<br>र। काम में अधिक | ति। कितनी प्रतिशत<br>। संस्थाओं के<br>। प्रतिय गाम वासी<br>। किस काम में के बिक<br>। रुचि होते हैं |  |
| का नायोजन  ३- वार्मिक पर्व ३० ३० ४०  ४- कीर्तन मजन का १० १० १०  कार्मिम  ५- रामायण सभा १० १० १०  का कार्य कुम  ६- नाटकी का १० १० -  वार्याजन  ७- ठीक गीत ठीक  वर्ष का कार्यकुम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>१-</b>  | महापुरु जा की                            | Ţ                                                             | 1                                                                    | 1                                                                                                  |  |
| 8- कीर्तन भजन का १० १० १० वर्ग कार्यक्रम  प- रामायण सभा १० १० १० का कार्यक्रम  ६- नाटकीं का १० १० - वायीजन  ७- ठीक गीत छाक नृत्य का कार्यक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>?-</b>  | 1 . A. C. Caler                          | 70                                                            | 40                                                                   | 70                                                                                                 |  |
| भागियण सभा १० १० १० वायोजन १० १० - नाटकें का १० - नाटकें वायोजन - नाटकें वायोजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3-</b>  | था मिंक पर्व                             | Q.E                                                           | 0 6                                                                  | ।<br>।<br>।                                                                                        |  |
| का कार्य क्रम  ६- नाटकें। का १० १० - वाये। जन  ७- छे। क गील छे। क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8-         | i i                                      | १०                                                            | 09                                                                   | १०                                                                                                 |  |
| वायाजन<br>७- छोक गीत छाक<br>नृत्य का कार्यक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Й-         | ł į                                      | <b>१०</b>                                                     | १०                                                                   | १७                                                                                                 |  |
| तृत्य का कार्यक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €-         | l i                                      | 99<br>1                                                       | १०                                                                   | •••                                                                                                |  |
| # 800 800<br>800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>%</b> - |                                          | -                                                             | -                                                                    | -                                                                                                  |  |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +          | # ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | <b>१००</b>                                                    | <b>१००</b>                                                           | 800                                                                                                |  |

इस तालिका के समको का विश्लेषाण कर्ने से निम्नांकित निष्कर्ष निकलते हैं:-

- १- पार्मिक पर्वा तथा राष्ट्रीय पर्वा के आयोजनों के संस्थाय सबसे अधिक महत्व देती हैं, इन्ही आयोजनों में शिक्षाधियों तथा गाम वासियों की रुचि भी सबसे अधिक है।
  - २- सांस्कृतिक उत्थान के समस्त कायों में ग्राम वासियों की सबसे अधिक रुचि धार्मिक पर्वों के आयेजन में हैं।
  - ३- महापुरु षों की जयन्तिया तथा राष्ट्रीय पवें में ग्राम वासियों स्वं शिक्षाधियों की सामान्य रुचि है।
  - ४- लैंक गीत तथा लैंक नृत्य में शिजाधियों की रुचि नहीं है।
  - ५- कीर्तन भजन रामायण सभा तथा नाटको को आयोजन में शिलाधियों की सामान्य रुचि है।



# ३- प्राढ़ शिला का कार्यकुम

#### ता लिका कुमांक - १७ -:000:-

इस सम्माग की वुनियादी शिहाक प्रशिहाण संस्थाओं व्हारा सन् १६५२ से ग्राम पुनर्निर्माण हेतु आयोजित कार्यकुमें का विवरण स्कत्रित करके उसमें से उल्लेखनीय सन् १६५२ ,५७, ५८ व ६१ में प्राट शिहार के कन्नर्य क्रम के सम्यन्न करने वाली संस्थाओं की संख्या की प्रतिशत में निम्नांकित तालिका में अंकित किया गया है।

| कु० | सम्मादित कार्यो का<br>नाम                      | सन्१६५२मै।<br>स्रोने वाली<br>संस्थाओं का<br>प्रतिशत । | सन्१६५७में<br>कोर्यकरने<br>वालीसस्था<br>का प्रतिशत | । सन्दृह् पद्मै।<br>। करेनेवाला ।<br>ऑसंस्थाओंका<br>। प्रतिशत । | सन्१६६१में<br>सरनेवाली<br>संस्थावीका<br>प्रतिशत |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 8   | प्रेंग्ड्रो कें। सादार<br>वनाने का प्रयास      | <br>   <br>   <br>                                    | 80                                                 | ξo                                                              | १००                                             |
| \$  | समाचार पत्र पढ़कर<br>सुनानाः                   | i<br> <br>                                            | ₹0                                                 | ନ୍ତ                                                             | ДO<br>                                          |
| ş   | कृषि सम्बन्धी ।                                | <del>j</del> -                                        | ا<br>ا                                             | ξo                                                              | ! E0                                            |
| 8   | तान देना<br>पंचन किया याजनाओं<br>का ज्ञान देना |                                                       | 70                                                 | ЙO                                                              | <br>  60<br> <br>                               |
| ٩   | गृह उ <sup>क्</sup> रागा का<br>ज्ञान देना      | -                                                     | <del>5</del> 0                                     | †<br>  40<br>                                                   | <b>                                    </b>     |
| Ę   | सरकारी विभागी की<br>जानकारी देना               | -                                                     | <b>ξ</b> ρ                                         | ÷ 50                                                            | 80                                              |

इस तालिका का विश्लैषण निम्नांकित है:-

- १- १६५२ में प्रेड़ों की सासार वनाने का कार्य किसी भी वुनियादी प्रशिद्धाण संस्था व्यारा सम्पन्न नहीं हुआ है।
- २- सनु १६५८ में प्रत्येक कार्य में विवारणीय वृद्धि हुई है।
  उदाहरण के लिये सन् १६५७ में ग्राम वासियों का गृह उद्योगे का
  जान केवल २० प्रतिशत प्रशिक्षण संस्थायें देती थी किन्तु सन् १६५८ में
  ४० प्रतिशत संस्थायें देने लगी।
- ३- सन् १६६१ में प्रौढ़ों की १०० प्रतिशत संस्थाओं ने किया है जन्थ किसी कार्यकृम में इतनी प्रगति नहीं हुइ है।
- ४- सवसे कम संस्थाओं ने ग्रामीणों के सरकारी विभागों की जानकारी देने का कार्य किया है सन् १९६१ में इसका प्रतिशत ४० है।
- प्रकृषि सम्बन्धी ज्ञान देनै के। दूसरा महत्व पूर्ण कार्ये हैं इसकी ६० प्रतिशत वुनियादी प्रशिद्धाणा संस्थाये कर रही हैं।
- ६- ग्राम वासियों की समाचार पत्र सुनाने का कार्य ५० प्रतिशत प्रशिद्राण संस्थाओं ने सन् १६६१ में सम्पन्न किया है।

# ता छिका कुमांक - १८

निम्नांकित तालिका में देा वाते। का उल्लेख किया गया है:-

- १- कितनी प्रशिक्षत वुनियादी प्रक्षिताण संस्थार्थे किस कार्य के। सवाधिक करती हैं।
- २- कितनी प्रतिश्वत प्रशिक्षण संस्थानों के चीत्रीय ग्राम वासी किस कार्य में अधिक रुवि छैते हैं :-

|                 |                                       | <b>.</b>                                                   |                                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> कुमांक<br> | कार्यो का विवर्ण<br>                  | वितनी प्रतिशत<br>संस्थाय विस कार्य<br>का सवाधिक<br>करती है | कितनी प्रशिश्त<br>। संस्थाओं केंद्रीतीय<br>। ग्राम वासी किस<br>। कार्य मुस्ति धिक<br>। रुचि लेते हैं |
| <br>  8<br>     | प्रौढ़ी की सादार वनाने<br>का प्रयास   | <b>30</b>                                                  | <b>90</b>                                                                                            |
| 7               | समाचार पत्र पद्गवर<br>सुनाना          | १०                                                         | -                                                                                                    |
| 3               | ।<br>। कृषा सम्बन्धी ज्ञानदेन।        | 7 <b>30</b>                                                | 80                                                                                                   |
| 8               | पंच वर्षीय याजनावेर्ग<br>काज्ञान देना | १०                                                         | । १ <b>०</b>                                                                                         |
| Į Ų             | गृष्ट उथाकां का ज्ञान<br>कराना        | १०                                                         | १०                                                                                                   |
| É               | सरकारी विभागें की<br>जानकारी देना     | <b>१०</b>                                                  | १०                                                                                                   |
| ;<br> <br>      |                                       | 900                                                        | 800                                                                                                  |
| -               | •                                     | `                                                          | -                                                                                                    |

#### इस तालिका केर अनेको का विश्लेषण निम्नाकित हैं:-

- १- कृष्ण सम्बन्धी ज्ञान देने तथा प्राढ़ी के। सादार वनाने के कार्य के। स्वाधिक संस्थाय प्राथमिकता देती है। इन्हीं दोनों कार्यों में ग्राम वासिबों की भी रुचि है।
- २- प्राद्ध शिक्षा में उपरेशक देश कार्यों के। है। कार्यों के संस्थावां ने समान्य मान्यता प्रवान की है।
- ३- ग्राम वासियों की सर्वाधिक रूचि कृष्णि सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने में हैं।
- ४- समाचार पत्र सुनने मैं ग्राम वासियों की किंचित्मात्र मी रुचिनहीं है।
- ए- पंच वर्षीय बाजनातों, सरकारी विभागें तथा गृह उत्थानें की जानकारी प्राप्त करने में ग्राम वासियों की साधारण रूचि है।

-:0:-

इस सम्माग की वुनियादी शिद्यां पृशिद्यां मंस्थाओं व्यारा सन् १६५२ से ग्राम पुनर्निमाणा हैत आयो जिल कार्यक्रमों का विवरणा एक कित करके उसमें से उल्लेखनीय सन् १६५३, ५७, ५८ व ६१ में सामा जिक सत्थान के कार्यक्रमा की सम्पन्न करने वाली. पृशिद्याणा संस्थाओं की संख्या की पृतिश्चत में निम्नांकित तालिका में अंकित किया गया है:-

| <b>F</b> 0 | सम्पादित कार्यो का<br>नाम                            | । करनेवा ली | ।क्रनेवा्ला | । <b>कर्</b> नेवाली<br>। संस्थाओं क | सन्दृध् <b>धर्द</b><br>  करेने चाली<br>  संस्थालीका<br>  पुलिशत | _               |
|------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| ę          | केटी वाय कीशादिये<br>की हानियासम्भान                 | r -         | <b>≩</b> 0  | ñо                                  | <b>⊏0</b>                                                       | 1               |
| 5          | पदाँ प्रथा कैदो घ<br>समभाना                          |             | €0          | ୪୦                                  | 80                                                              | ΄               |
| 3          | अंध विश्वास मिटाने।<br>का प्रयास                     | -           | 80          | ÃО                                  | १०० <b>ए</b>                                                    |                 |
| å          | जातियां के भागड़े                                    | -           | 80<br>      | <b>క</b> ర్                         | 60                                                              | ,<br>=          |
|            | मिलकर हल कराने<br>का प्रयास                          |             | <u> </u>    |                                     |                                                                 | 1               |
| Ą į        | ग्राम वासियों के।                                    | ।<br>। स    | , 3,o       | <br>                                | €o                                                              | •               |
|            | ल्ड्रुके व ल्ड्रुकी कास <sup>र</sup><br>महत्व समफाना | ान ।<br>    |             | -                                   |                                                                 | 1               |
| 6          | स्वयं सेवक दल का                                     | -           | 0 <b>5</b>  | I<br>I Ko                           | j<br>I Ko<br>I                                                  |                 |
| 1          | आयोजन                                                |             |             | <br>                                | <br>                                                            | <br><del></del> |

इस ता लिकाः के समकः निम्नांकित तथ्यों का स्पष्टीकरण

करते हैं :-

- १- सन् १६५२ में सामाजिक उत्थान के कार्य कुम के। वृत्तियादी पृशिदाण संस्थायें सम्मन्न कही करती थी किन्तु धीरे धीरे संस्थाये अधिक संख्या में इसे करने लगी जार सन् १६६१ में किसी कार्य के। १०० प्रति संस्थाये तक आयेजिक करने लगी हैं।
- २- **एक्** १६५८ में इस कार्यक्रम के। सम्पन्न करने वाली प्रशिक्षणा संस्थाओं की संख्या में वहुत अधिक वृद्धि हुई है। उदाहरणके लिये सन् १६५७ में पदा प्रथा के देगण २० प्रतिशत संस्थाये ग्राम वासियों के। समकाती थी किन्तु सन् १६५८ में ४० प्रतिशत संस्थाये समकाने लगी।
- ३- सन् १६६१ में अंघ विश्वास के। मिटाने का प्रयास १०० प्रतिशत संस्थाओं ने किया है।
- ४- पर्दा प्रथा के देग जो है को समकाने का कार्य केवल ४० प्रतिशत संस्थाय ग्रीमों में करती है। अय कार्यों की अपेदार इसी कार्य कें। सबसे कम किया जाता है।
- ५- जाति पाति के भगड़े मिलकर आपस में हल कराने का प्रयास ६० प्रतिशत संस्थायें करती हैं। यह दूसरा कार्य है जिसकें। सवाधिक संस्थाये करती हैं।

इस तालिका में देा वातों का उल्लेख किया गया है:-

१- कितनी प्रतिशत वुनियादी प्रशिदाण संध्यार्थे किस कार्य के। सवाधिक करतीक हैं।

कितनी प्रतिसत वुनियादी प्रसिद्धाण संस्थावां के दोत्रीय ग्राम वासी किस कार्य में अधिक रुचि लेते हैं।



| क्रमांक | । कायों का विवर्ण।                                             | कितनी प्रतिशत<br>संस्थाय किस<br>कार्य का<br>सवाधिककरती है | कितनी प्रतिशत संस्थाओं<br>कि जोत्रीय गाम वासी<br>किस कार्य में सवीधिक<br>रुवि लेते हैं |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| १       | ।<br>। केटिआयुकीसाद <b>यां</b>                                 | <br>  50<br>                                              | 30                                                                                     |
| ₹       | िकी हानियांसमफान<br>।<br>पदिप्रिक्षा के देंग जा<br>।<br>समफाना | T<br>                                                     | <u>.</u> .                                                                             |
| 3       | ।<br>अंध विश्वास मिटानै                                        | ]<br>  50<br>                                             | ą o                                                                                    |
| ક       | का प्रयास<br>जातियों के फगड़ेमिलकर<br>इल कराने का प्रयास       | o                                                         | ያ ያ -                                                                                  |
| ų.<br>I | गाम वासियों के।<br>लड़के व लड़की का                            | १०                                                        | <b>-</b>                                                                               |
| € I     | समान महत्वसमफान<br>स्वयं सैवक दल का<br>आयोजन                   | 80                                                        | . 80 ·                                                                                 |
| <br>    |                                                                | \$:00                                                     | <b>₹</b> 00                                                                            |

#### चण इस तालिकाकिविश्ले निम्नांकित हैं:-

- १- जाति पांति के भागड़ों की मिलकर हल कराने के कार्य की का कि कि कि कि कि कि कि कि कि करती हैं। तथा इसी कार्य में गाम वासियों की रुचि भी अधिक है।
- २- अंघ विश्वास मिटाने का प्रयास तथा है। टी आयु में होने वाली शादियों की हानियों के। समकाने के कार्यों के। २० प्रतिशत

संस्थायें अन्य कायों की अपेदाा समियक करती हैं। उक्त कार्य के पश्चात् इन देानां कार्यों में ग्राम वासियों की भी रुचि है।

- ३- पर्दा प्रधा के देखा समक ने व लड़कों के समान ही लड़कियों का गानने में भाम वासियों की किंचितमात्र कृचि नहीं है।
- ४- स्वयं सैवक दल के आयोजन में ग्राम वासियों की रूचि सवसे कम ऐ ।

इस सम्भाग की वुनियादी प्रशिदाण संस्थाओं व्दारा सन् १६५२ से ग्राम पुनर्निर्माण हेतु आयोजित कार्यकृषें का विवरण स्कन्ति करके उसमें से उत्लेतनीय सन् १६५२, ५७, ५८ व ६१ में आर्थिक विकास के कार्य कृम की सम्मन्न करने वाली प्रशिद्धाण संस्थाओं की संस्था के प्रतिशत में निम्नांकित तालिका में जंकित किया गया है।

| गु०          | सम्पादित कार्यों का नाम       | । बरैनंबाली।        | सन्१६५७में।<br>बर्नेवाला।<br>संस्थानका<br>प्रतिशत। | कर्नवाली।<br>संस्थाओं। | सन्१६६१<br>में करने<br>वाली<br>संस्थाओं।<br>काप्रतिशत |
|--------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                               | <br>                | <br>"                                              | <br>                   | <br>                                                  |
| ξ−           | गामा के लड़ाई मगड़े जापस      | <b>-</b>            | ₹0                                                 | <b>६</b> ०             | १००<br>                                               |
|              | सै मिलकार धलकारने काप्रयास    | İ                   |                                                    | j<br>I                 | 1                                                     |
| <b>२-</b>    | अंध विश्वास से होने वाली      | _                   | 50                                                 | ४०                     | 00                                                    |
|              | आधिक हानियां से वचाने         |                     |                                                    |                        | i<br>i                                                |
|              | का प्रयास                     |                     | <b>!</b>                                           | į                      | İ                                                     |
| <b>3-</b>    | विवाह जादि उत्सवैं पर         | -                   | २०                                                 | 30                     | i 80                                                  |
| •            | ।<br>अपच्यय से वचाने काप्रयास | į                   |                                                    | ĺ                      | į                                                     |
| 8-           | जाति वंधन की संकीण            | <u> </u>            | ₹,0                                                | । ४०                   | ं ५०                                                  |
| -            | भावना से उचारी का             | į                   | j<br>1                                             | į                      | j                                                     |
|              | अलग रखने का प्रयास            | į                   | i<br>1                                             | Ì                      | i<br>i                                                |
| ٧٠           | गामां में फलदार वृदा          | <u> </u>            | , 80                                               | ় <b>৬</b> ০           | i १००                                                 |
| •            | ल्गाने का कार्यक्रम           | į                   | į                                                  | į                      | İ                                                     |
| <b>4</b> -   | स्तेती में उन्तति के प्रयास   | ļ _                 | ୪୦                                                 | ξo                     | 0 <i>3</i>                                            |
| -            | खाद बनाने का कार्यकुम         | ļ _                 | 50                                                 | ४०                     | 03                                                    |
| <b>!&gt;</b> | सहकारी समितियां वनवान         | <del>-</del>        | -                                                  | १०                     | 80                                                    |
| ⊏~           | सहसारा यानायन याना            | Ĭ<br>  <del>-</del> | <b>%</b>                                           | । ৪०<br>।              | <b>ξ</b> ο                                            |
| <b>=</b> 3   | गृह उथागा की उन्नतिका         | į                   |                                                    | l<br>i                 | I                                                     |
|              | प्रयास                        | ;                   | <u> </u>                                           | <br>                   |                                                       |
|              |                               |                     |                                                    |                        |                                                       |

इस तालिका के समकेत का विश्लेषण निम्नांकित हैं:-

- १- सन् १६५२ में आर्थिक विकास का कार्य कुम वुनयादी प्रशिष्ताणा संस्थायें ग्रामों में आयो जित नहीं करती थी किन्तु ज्यों ज्यों समय व्यतीत हुआ इस कार्य के। करने वाली संस्थाओं की संख्या में बृद्धि है। ती गर्ध । उदाहरण के लिये खाद वनवाने का कार्य सन् १६५२ में ० प्रतिशत , सन् १६५७ में २० प्रति शत , सन् १६५८ में ४० प्रतिशत तथा सन् १६६१ में ६० प्रतिशत संस्थाओं ने किया ।
- २- गामों में फलदार वृद्धाः लगाने तथा ग्रामों के फगड़े आपस में मिलकर इल कराने का कार्य सन् १६६१ में १०० प्रतिशत संस्थाओं ने किया ।
- ३- साद वनवाने तथा लेती में उन्नति के प्रयास की ६०५ तिशत संस्थार्य करने लगी हैं।
- प्र- किनाह आदि उत्सवीं पर ग्राम वासियों के। अपव्यय से वचाने का प्रयास सन् १६६१ में ४० प्रतिशत संस्थाओं ने कियाही अन्य समस्त कार्यों में इसी कार्य के। सव से कम संस्थाओं ने किया है।
- प्- सन् १६६१ में संस्थाओं ने ग्राम वासियों की जाति वंघन से अलग रक्षने का प्रयास किया ।

इस ता लिया में देा वाता का उल्लेख किया गथा है:-१- कितनी प्रतिसत वुनियादी प्रशिदाण संस्थाय किस कार्य केंग

सवाधि क काती हैं। २- कितनी प्रतिशत वुनियादी प्रशिदाण संस्थाओं के शिदााधी तथा देशतीय ग्राम वासी किस कार्य में अधिक रुचि लेते हैं।

| ् ।<br>सम्बद्ध | कायो का विवर्ण                                                                                      | । क्लिन १५। मशत<br>। संस्थाय किस |              | कितनी<br>प्रतिशत         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|
| וייע           | arrent lift   First C = 1                                                                           | के सिन् दि के                    |              | संस्था जाने              |
| ł              |                                                                                                     | करती है                          | मंस्यिकुर चि | दात्रीयगुर् <b>म</b>     |
|                |                                                                                                     | -<br>                            | । लत्हा ।    | ाकसका मम्<br>अधिकारः चि  |
| i              |                                                                                                     | i                                | i i          | लेते हैं।                |
|                | 6 (mag ages 44), mile 1956, mile 1440 gen 1526 and 1520 gift generals that 622 and 1520 1520 1520 1 |                                  |              |                          |
| ₹.             | ग्रामा के रुड़ाई आपस में                                                                            | <del>2</del> 0                   | <b>50</b>    | <del>5</del> 0           |
|                | हल करने का प्रयास                                                                                   |                                  |              |                          |
| ₹              | अंध विश्वास से है। नेवाली                                                                           | ī %0                             | १०           | ₹'●                      |
| आषि            | कहानियां से वचाने काप्रया                                                                           | १०                               | १०           | <br> -                   |
| 3              | विवाह बादि उत्सवैां पर                                                                              |                                  | • •          |                          |
|                | अपव्यय से वचाने काप्रया                                                                             | <b>a</b>                         |              | <br><u> </u>             |
| ४              | जाति वंषत की संकीर्घा                                                                               | ₹⁄0                              | १०           | l                        |
|                | भावनासे उक्तेगां का अलग                                                                             |                                  | <br>         | !<br>!                   |
|                | रखने का प्रयास                                                                                      | <b>;</b><br> <br>                | !<br>!       |                          |
| Ä              | ग्रामेर्गमे फलदार वृद्या                                                                            | २०                               | ;<br>; \$0   | ! ₹°0                    |
|                | लगाने का कार्यक्रमः                                                                                 | ,<br>                            | !<br>        | <u> </u>                 |
| á              | ।<br>। बैता मैं उन्नति केप्रयासकरन                                                                  | 0,8                              | 8,0          | 30                       |
| 9              | । साद वनाने का कार्यकृष                                                                             | १०                               | १०           | \$,0                     |
| <b>ت</b>       | । सहकारी समितियां वनवा                                                                              | ना -                             | <u>-</u>     | ! <b>-</b>               |
| 3              | गृह उथागां की उन्तति                                                                                | ₹,0                              | १०           | ! &o<br>                 |
|                | काः प्रयास                                                                                          | [<br>}                           | !            | !                        |
|                | <b> </b><br>                                                                                        | f                                |              |                          |
|                | i<br>I                                                                                              | १००                              | 1 200        | १७०                      |
|                |                                                                                                     | <u> </u>                         |              | والمواقعة ساوات المراوات |

तालिका के समंके। का विश्लेषण कर्ने से निम्नांकि वाते।

- १- ग्रामें में फलदार वृद्धा लगाने का तथा ग्राम वासियों के फगड़ों की जापस में मिलकर हल कराने के प्रयास की सवाधिक संस्थार्य जन्य कार्य की जपेद्धा अधिक महत्व मानती हैं। इन्हीं कार्यों में शिद्धाधिरं यें तथा ग्राम वासियों की रुचि भी सबसे अधिक है।
- २ सक्कारी समितियां वनवाने के कार्य की संस्थाय साधारण मानती हैं। इस कार्य में शिक्ताधियों तथा ग्राम वासियों की किंचित्मात्र रुचि नहीं हैं।
- ३- जातीय वंधन की संकीण भावना से उद्योगों की अलग रखने तथा विवाह आदि अवसरों पर अपव्यय न करने के कायों में ग्राम वासियों के किंचित्मा ऋकृ चिनहीं है।
- ४- सेती के कार्य में ग्राम वासियों की सबसे अधिक रुचि है किन्तु केवळ १० प्रतिशत संस्थायें ही इस कार्य के। प्राथमिकता देती हैं।

-: 000000:-



## ६- निर्माण का कार्यकुम

# तालिका क्रमांक -२३

-:000:-

इस सम्भाग की वुनियादी शिदाक प्रशिष्टण संस्थाओं व्यारा सन् १६५२ से ग्राम पुनिर्माण हेतु आयोजित कार्ये क्रमों का विवरण संकितित करके उसमें से उत्लेखनीय सन् १६५२, ५७, ५ ८ व ६१ में निर्माण के कार्यक्रम के सम्मन्त करनेवाली प्रशिद्धाण संस्थाओं की संख्या के प्रशिक्षत में निम्नांकित तालिका में बंकित किया गया है: :-

| <b>कृमां</b> क    | सम्पादित आयी का नाम                          | ।सस्थावाका    | संस्थावाका       | संस्थानाका         | सन्१६६१में<br>ब्रानेवाली<br>संस्थालीका<br>प्रतिशत |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| 2                 | सहकों के गढ्ढे भरना                          | -             | 80               | ξo                 | १००                                               |
| ا :<br>ا چ        | ।<br>अर्ज्या सङ्गे वनाना                     | <b>-</b>      | 50               | ૪૦                 | <b>左</b> 0                                        |
| )  <br>  <b>3</b> | पक्ती सङ्गे दशाना                            | -             | १०               | १०                 | 20                                                |
| ି ।<br>ପ୍ର        | पाठशाला भवन वनाना                            | -             | १०               | ₹0                 | . 80 ·                                            |
| Ã                 | पाठशाला भवन पर                               | en to         | 1 50             | i 80               | 50                                                |
| É                 | सफोदी कर्ना<br>सामाजिक कार्यो में            | -             | 80<br> <br> <br> | <br> <br>          | 800                                               |
| ৬                 | श्रमदान करना<br>पाठशाला कीचहारदीवाः<br>वनाना | i<br>i<br>i - | <br> <br>  80    | <br> <br> <br>  %0 | 50                                                |
| ₹.                | सारका गढ्ढे वनाना                            | <u> </u>      | । १०<br>।        | <br>  <u>\$</u> 0  | 30                                                |
| 3                 | गन्देपानीकी नालियाँवना                       | ∳τ <b>-</b>   |                  | <br> <br>  30      | i <u>%</u> o                                      |

इस तालिका के विश्लेषाण से निम्नांकित तथ्यों का स्पष्टीकाण है। ता है:-

- १- सन् १६५२ में निर्माण का कार्यकृम किसी मी। संख्या व्यारा आयो जितनहीं हुआ है किन्तु धीरे कीरे निर्माण के प्रत्येक कार्य ग्रामें में बुनियादी प्रशिक्षण संस्थार्य करने लगी जैसा कि उपरेशकत समंके। से सिद्ध है।
- २- सन् १६६१ में सङ्कों के गढ़े भरने तथा सार्वजनिक स्थानों में अमदान करने के कार्यों के। १०० प्रतिशत संस्थाओं ने किया ।
- ३- पक्की सड़कों गन्दे पानी की नालियों तथा पाठशाला की चहार दीवारी केंग अधिक से अधिक केंवल २० प्रतिशत संस्थायें वनाती हैं।
- ४- कच्ची सङ्के बनाने तथा पाठशाला मवने पर सफेदी करने के काये का स्थान दूसरा है इनके सन् १६६१ में ८० प्रतिशत संस्था के सम्मन्न किया है ।
- प् निर्माण के कार्यों के दे भागें में विभाजित किया जा सकता है । : ज : जिन कार्यों में रूपयें की आवश्यकता होती है जैसे पाठशाला भवन बनाना , पाठशाला की बहारदीवारी बनाना , तथा पक्की सहक बनाना ,:व: जिन कार्यों में रूपयें की आवश्यकता नहीं होती है केवल अमदान से ही वे सम्पन्न होते हैं । इस तालिका से सिद्ध है कि प्रशिदाण संस्थायें दोनों प्रकार के कार्य आयोजित कर रही हैं ।

# तातिकाः कृपांक २४

निम्नांकित तालिका दी वातों के। स्पष्ट करती है:१- कितने पृतिश्चत वुनियादी पृशिदाण संस्थायें किस
कार्य के। सवाधिक करती हैं।
२- कितनी पृशिदाण संस्थाओं के शिद्धाधी तथा को त्रीय
गुम वासी किस कार्य में अधिक रुचि छैते हैं।-



# तालिका कुमांक - २४

-: 0+0:-

| <del>च्चा</del> क                                                                                              | ।<br>जायो का विवरणा                        | । वितनी प्रतिशत<br>। संस्थाय किया<br>। कार्य कासुवार्रि<br>। करती ह | ।। भूसकाम म्             | । भितनी प्रशिशत<br>। संस्थाओं के<br>। चौत्रीय गाम<br>। वासी कुस्स |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| الشنطسة معالجت موسال المساودين وبالمساودين والمساودين والمساودين والمساودين والمساودين والمساودين والمساودين و | 1<br> <br>                                 | <br>                                                                | । अधिक कि चि<br>। लेते ह | । कार्य में अधिक<br>। के चिलत हैं                                 |
| 8                                                                                                              | सङ्कों मैं गहे भरना                        | 70                                                                  | 11<br>20                 | 50<br> <br>                                                       |
| 5                                                                                                              | कञ्ची सङ्के वनाना                          | १०                                                                  | 90                       | १०                                                                |
| ₹                                                                                                              | ।<br>प्रमुकी सङ्की वनाना                   | १०                                                                  | -                        | ।<br> <br>  १०                                                    |
| 8                                                                                                              | पाठ्यला भवन वनवान                          | Т १०                                                                | १०                       | १०                                                                |
| ¥                                                                                                              | पाठशाला भवन पर<br>सफदेब कक्ना              | १०                                                                  | १०                       | <b>१०</b><br>।                                                    |
| Ę                                                                                                              | ।<br>। सामाजिक कार्यों में<br>। अमदान करना | <b>30</b>                                                           | <b>30</b>                | 90                                                                |
| હ                                                                                                              | ।<br>। पाठशाला की वहार्द<br>।<br>। वनाना   | ोवारी१०                                                             | ₹ 0                      | <br> <br>  १०<br>                                                 |
| æ                                                                                                              | सेरस्ता गहे वनाना                          | १०                                                                  | -                        | -                                                                 |
| 3                                                                                                              | ।<br>। गन्दे पानी की नालि<br>। वनाना !     | ।<br>या - ।<br>।                                                    | -                        | -                                                                 |
|                                                                                                                |                                            | **********                                                          | <del>000000000</del>     | ***************************************                           |

# इस तालिका के समकी का विश्लेषण निम्नांकित हैं:-

- १- सार्वजिनिक कारों में अम दान करने तथा सहक के गढ़े भरने के कारों का सबसे अधिक संस्थार्य करती है तथा इन्हीं दोनों कारों में शिद्या थियों तथा गामवासियों की सविधिक रुचि
- २- गन्दे पानी की नालियां वनाने के कार्य के। संस्थार्य किंचित्पात्र भी महत्व नहीं देती हैं तथा इस में ग्राम वासियों स्वम् शिद्यार्थियों की भी रुचि नहीं है।
- ३- से ास्ता गढ़े बनाने के कार्य में शिला थियां तथा ग्राम वासियों के। किंचित्मात्र भी रुचि नहीं है।
  - ४- पक्की सङ्क वनाने के कार्य में शिक्ताधी रूचि नहीं लेते हैं।

```
षष्म - अध्याय
<del>94</del>94<del>99</del>94<del>9</del>999999999999999999999
```

# -::निष्कर्षा स्वं सुकाव::-

-:0:-

गत अध्याय के समंकों स्वम् कार्य कृम के विश्लेषाण से सिद्ध है। जाता है कि इस सम्भाग में वृतियादी पाठशालाओं तथा वृतियादी प्रशिद्धाण संस्थाओं व्दारा आयोजित ग्राम पुनर्निर्माण के कार्य कृम में उत्तरीत्तर वृद्धि हुई है , तथा उनका प्रयास समग्र ग्राम रचना की जोर उन्सुख है । विभिन्न प्रकार की वृतियादी शिद्धाण तथा प्रशिद्धाण संस्थाओं व्दारा आयोजित ग्राम पुनर्निर्माण के कार्यकृम के समंकों का संकलन करते समय यथार्थता तथा वास्तविकता तक पहुंचने हुतु निम्नांकित साधनों का अवलम्बन लिया गया :-

- १- सम्भाग की प्रत्येक दुनियादी शिद्याण तथा
  प्रशिद्याण संस्था के प्रधानों से प्रश्नावली की पूर्ति कराई तथा संस्था
  व्दारा सम्पादित कार्यों के विवरण हेतु प्रश्नावली के चतुर्थ स्तम्ब की पूर्ति कराई गई ।
- २- सम्भाग के समस्त जिला विद्यालय निरी चाकें के पास प्रश्नावली भेज कर वुनियादी पाठशालाओं के कार्य क्रमों के सम्बन्ध में उनकी व्यक्तिगत सम्मति प्राप्त की ।
- ३- कुक् जिला विधालय निरी नाकों, संस्थाओं के प्रधानों, विधाधियों, प्रशिनाणाधियों तथा ग्राम वासियों से सानात्कार किया । उनसे प्रधनावली में लिखे गये कार्य कुमें के विषय में वातालाप करके उनकी व्यक्ति गत सम्मतियां प्राप्त की ।
- ४- गाम पुनर्निमाण के कार्य कुम के सम्बन्ध में संस्थाओं में उपलब्ध बालेंबों , पत्र पत्रिकाओं , बैगर पुस्तिकाओं का अवलेकन किया ।
- प्- जिला विधालयों निरित्ताकों के कार्यालय
  में उपलब्ध वालेकों के निरित्ताण व्यारा वुनियादी पाठशालाकों की
  पृश्नावित्यों से तुलना की ।

६- ग्रामेर्ग में पहुंच कर वुनियादी शिक्षाण तथा प्रशिदाण संस्थाओं के निर्माण कार्यों का अवलेकन किया और उसके संवान्य में ग्राम वासियों से वात की ।

वुनियादी शिलाक प्रशिताण संस्थाओं, वुनियादी पाठशालाओं तथा जिला विचालय निरित्ताकों के पास मेजी गई प्रश्नाविष्यों की प्रतियां परिशिष्ट कृमांक ५ तथा कृमांक ६ पर संलक्ष्न हैं।

वुनियादी पाठशालें। विद्यारा निर्माण कार्य के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरी हाकों के कार्यालय में जा आलेंब उपलब्ध हैं उनसे प्राप्त विवरण का अधिक अंशों में समर्थन होता है । उदाहरण के लिये जिला विद्यालय निरी हाक के एक आलेंब की प्रतिलिपि परिशिष्ट प्रमांक २ पर संलग्न की गई है।

निमणि कार्य कें। कुछ स्थानें। पर जाकर स्वयं देखा और चित्र लिये जा यत्र तत्र स्थापित हैं।

ग्राम वासियों , विद्याधियों , तथा प्रशिन्नाणाधियों से सादगात्कार के फलस्वरूप जा सम्मतियां प्राप्त हुई है उसका विवर्ण इस अध्याय के जंत में दिया गया है ।

इस पुकार से यथार्थता तक पहुंचने का प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया गया है ।

यत अध्याय में सभ्याग की विनियादी शिदाण व प्रशिदाण संस्थाओं व्दारा आयोजित ग्राम पुनर्निमणि के कार्य कुमः का विश्लेषणाकर जुके हैं । इस अध्याय में विश्लेषणा के आधार पर प्रत्येक कार्य कुम के निष्कर्ण स्वं सुकाव कुमशः दिये गये हैं।

# १- स्वास्थ्य तथा हाईजीन के कार्यकु के सम्बन्ध में निष्कर्षा स्वं सुकाव:-

तर्मलेका भूमांक १, २ तथा १३, १४ के अध्ययन से निम्नांकित निष्कर्ण निकलते हैं।

- १- समस्त बुनियादी शिचा संस्थाये गामें में स्वास्थ्य तथा सार्यजीन के कार्यक्रम का वायोजन कर रही हैं। इस बायोजन में समस्त कार्यों पर वल दिया जा रहा है। तथा प्रत्येक वर्षा कार्यक्रम में प्राति थे। रही थैं।
  - २- सन् १६५६ में प्रान्तीय सरकार ने २० जनवरी से
    २६ जनवरी तक वुनियादी शिला सप्ताह संपन्न करने की योजना
    वनाई अत: प्रत्येक वुनियादी पाठशाला में ग्राम पुनर्निर्माण का
    नार्थक्रम आयोजित है। ने लगा । यह सप्ताह प्रतिवर्ध इन्हीं तिथियों
    में समस्त प्रान्त में मनाया जाता है। इस सप्ताह के कार्ण
    ग्राम पुनर्निर्माण के कार्यक्रम में वहुत विस्तार हुआ और समस्त कार्यों
    का प्रतिशत प्रति वर्ष वढ़ने लगा ।
  - ३- सन् १६५६ से नई नई पृश्चिताण संस्थायें खुलती रही है अत: उनमें पृशिताण प्राप्त करने वाले पृशित्तित अध्यापकें। की संख्या में ज्यें। ज्यें। वृद्धि है। रही है। त्यें। त्यें। इस कार्यकृम में मी वृद्धि है। रही है।

- ४- तालिका कुमांक २ से सिद्ध है कि ग्राम वासी
  धूम्र पान की कुटेंव नहीं के दूना वाहते हैं। इसका कारण
  यह है कि एक जार ती यूम्र पान करना जार कराना जातित्थ्य
  का एक साधन वन गया है। जिस व्यक्ति की जाति से विहिष्कृत
  करते हैं उसे के हैं अपना हुक्का नहीं देता है अत: हुक्का या चिलम
  व्दारा थूम्र पान करके प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध करता है कि वह जाति
  का एक प्रमुख एवं सम्मानित व्यक्ति है। इसका कारण यह है कि
  धूम्र पान करना ग्राम वासियों के लिये मनारंजन का साधन है। जव
  वे कड़ी धूप में सूखी जमीन पर हल चलाते हैं और संतप्त वायु से उनका
  शरीर कुल्सता है तब वे धूम्र पान का सहारा लेकर दे। द्वाणा
  विश्राम कर लेते हैं। उनके पास पुन: स्कूर्ति धारण करने का अन्य
  के कि साधन नहीं है यही कारण है कि वुनियादी शिद्धाण स्वं
  पुश्चिषण संस्थाओं के सतत प्रयत्मों के बादभी ग्राम वासियों की धूम्र
  पान की कुटेंव आज़ भी यथावत हैं।
- प्- स्वास्थ्य तथा हाईजीन के कार्यकृप में दे। कार्यों की विशेष सफ लता मिली है। इन देनिंग कार्यों में पहला स्थान व्यक्तिगत सफाई का है। इस कार्य की संस्थाय सबसे अधिक कर रही हैं वियाधियों तथा ग्राम वासियों की इस कार्य में सबसे अधिक रूचि हैं। इसरा कार्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई का है अथों कि इसमें भी विद्याधियों तथा ग्राम वासियों की सफाई का है अथों कि इसमें भी विद्याधियों तथा ग्राम वासियों की सवाधिक रूचि हैं। इस का प्याप्त मात्रा में करती हैं।
- दं शुद्ध जल के प्रयोग का कार्यक्रम न तो वुनियादी संस्थाय अधिक संख्या में सम्पन्न कर रही हैं और न इसमें ग्राम वासियों की रुचि ही हैं। इसका कारण यह है कि ग्रामों के अधिकांश कुंस कच्चे हैं तथा उनका घाट जमीन की सतह से ऊची नहीं हैं। कुक ग्रामों में कुंस भी नहीं हैं, वहां के विवासी तालाव, नदी या नहर बादि का पानी पीते हैं।

ग्राम वाशी जब खेतें। पर हल बलाते हैं, जंगल में लकड़ी काटते हैं या दूर दूर तक जीवकें। पार्जन हेतु धूमते हैं तो उन्हें प्यास लगने पर शुद्ध पानी प्राप्त नहीं होता है बत: लाबार हो कर वे जैसा की पानी निलता है उसी की पीकर अपनी प्यास वुकाते हैं। शहरों में नलें। की व्यवस्था है, पानी की टंक्यों से साफ पानी नलें। व्यारा घर वेंटे प्रत्येक बादमी की प्राप्त है। जाता है बत: वहां पर इस कार्य में प्राप्त होना स्वाभाविक है, ग्रामें में नहीं।

७- नशैं वस्तुषां के सेवन से हानियां की वात मी
ग्राम वासियों की समफ में नहीं आ रही है । इस कार्य केंग
न तो वुनियादी संस्थायें प्रधानता दे रही है और न ही ग्राम
वासियों तथा विधार्थियों की इस कार्य में रु चि है । इसका कारण
यह है कि ग्रामों में मनी रंजन के साधनों का प्रणा अमाव है । जब
मज़दूर वर्ग दिनके कठिन अम के पश्चात् धकाहुआ घर वापिस आता
है तो इक ओर देन उसे शारि रिक प्रीड़ा विकल करती है और
दूसरी और गृहस्थी की समस्यार्थ मानसिक वेदना देती है अत:
वह इन कटों से मुक्त पाने हेतु नशैं की वस्तुषां का उपमेश करने लगवा।
है ।

#### c- मेाजन:-

तालिका क्रमांक देा: २: तथा १४ से जात
होता है कि ग्राम वासियों के मेजन में सुवार करने के कार्य के।
वुनियादी शिद्याण तथा प्रशिद्याण संस्थायें अन्य कार्यों से
अपेदााकृत कम करती हैं तथा हसा कार्य में ग्राम वासियों, विधार्थियों
स्वम् प्रशिद्याणार्थियों की रुचि भी सबसे कम है। इस उदासीनता
का कारण ग्राम वासियों की निष्मिता है। स्वास्थ्य - विज्ञान
के अनुसार संतुलित मेजन में थी, दूध तथा शक्कर या गुढ़ जादि पद्यार्थों
के। अनिवार्य माना गया है। किन्तु ग्राम वासियों के। वर्तमान
परिस्थ्यों में इन मेज्य पदार्थों का प्राप्त होना दुर्लम है। ग्राम
का किसान दिन मर हल चलाने के पश्चात् वड़ी कठिनाई से किसी
साधारण अनाज की रोटी से अपना तथा अपनेवच्नों का पैट मरता है।
ग्रामों के मज़दूरों की स्थित है। इनसे भी दयनीय है अत: इन निष्नेन

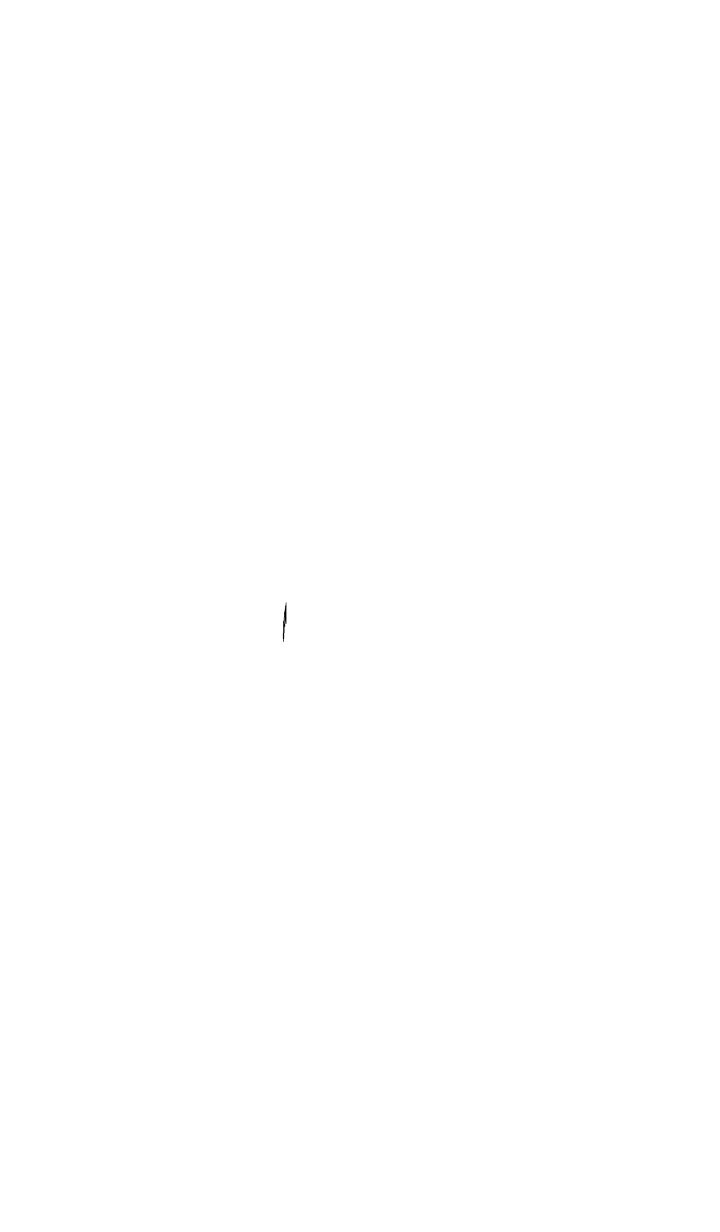

तथा भूते मानवेरं के। समते छ आहार का संदेश सुनाना निर्धिक धी है।

#### सुफाव

- १- यह एक मनेविज्ञानिक सत्य है कि उत्पेरणाओं से कार्य की प्रगति होती है। वृत्तियादी शिला सम्ताह के आयोजन से ग्राम पुनर्निर्माण के कार्यक्रम में प्रतिवर्ण वृद्धि है। सन्१६६१ से शिला विमाग ने गांबी जयन्ती का भी ग्राम सेवा सम्ताह का रूप देना प्रारम्भ कर दिया है। अगर हसी प्रकार कुल अन्य आयोजन चलते रहेंगे तो अवश्य ही कार्यक्रममेंवृद्धि होती रहेगी।
- २- व्यक्तिगत सफाई, घरें की सफाई तथा सार्वजनिक स्थानें की सफाई में संस्थाओं का प्रशिदाणाधियों, विधाधियों तथा ग्राम वासियों का सिक्क्य सहयोग प्राप्त होने लगा है अत: इन कार्यों की जार विशेषा ध्यान दिया जाना चाहिये।
- ३- धूम पान तथा नशैली वस्तुओं के सेवन से ग्राम वासियों की मुक्ति दिलाने के लिये ग्रामों में मने रत्जन के साधनें। में वृद्धि करनी है। गी । जब मन वहलाने के लिये ग्राम वासियों के। स्वस्थ्य एवं उत्तम साधनपुल्म है। गे तो वे हानिकारक साधनें। का सहारा न लेंगे । जत: शिदाण संस्थाओं व्दारा पाठशाला मकने में या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान पर वाचनालय, रामायण समा कीतींग, लेंगक नृत्य, लेंगक गीत , नाटक - पृहसन तथा देशी खेलों की व्यवस्था की जानी चाहिये। पाठशालाओं का मबन राजि के समय साली रहता है जत: उसका उमयोग समाज कत्याण केन्द्र के रूप
- इ- शुद्ध पानी के लिये रक बेगर ते। पानी के वर्तनों की सफाई, कुंबों से दूर नहाने की व्यवस्था, गन्दे वर्तन कुंबों में न हालने आदि वातों के प्रवार की आवश्यकता है।

दूसरी जार विकास तथा स्वास्थ्य विमाग के अधिकारियों के सहयोग से कुंजा जुदवाने तथा उन्हें पनका वषवाने हेतु ग्राम वासियों को प्रात्साहित किया जा सकता है।

५- ग्राम वासियों के भेरजन के समतेर वनाने के लिये दी कार्य आवश्यक हैं।

- : अ: उनकी जाय में वृद्धि करने के लिये कृषि में उत्पादन वढ़ाने का प्रयत्न किया जाय और सहायक उद्योगों की स्थापना की जाय ।
- :व: साग सच्जी के। उगाने हैं। र उसका उपयोग करने हेतु प्रयास किया जाय । साथ ही स्थानीय गुकाकारी भाज्य वस्तुओं की खें।ज करके ग्राम वासियों के। उनसे अवगत कराया जाय ।

# २- सांस्कृतिक उत्थान के कार्यकृप

तालिका कुर्मांक ३, ४,१५ तथा १६ के अवलेकिन से निम्मांकित निष्कर्ण निकलते हैं :-

- १- सम्माग की समस्त वुनियादी शिदाण तथा
  पृशिदाण संस्थाय गामा में सांस्कृतिक उत्थान के कार्यक्रम के।
  आयोजित कर रही हैं। उनके व्दारा कार्य क्रम के प्रत्येक पहलू पर
  प्रयत्म हा रहा है। पृति वर्ष कार्यक्रम में अभिवृद्धि है। रही है।
- २- सन् १६५८ से कार्य क्रम में विशेष उत्नति हुई है जिसके दे प्रमुख कारण हैं। एक ते सन् १६५६, ५७ में वहुत प्रशिक्षण संस्थाय बुली जिनके प्रशिक्षित अध्यापके ने पाठशालाओं में पहुंच कर गाम पुनर्निमीण के कार्य क्रम में विश्व प्रवान की, बेर दूसरा प्रमुख प्रात्साहन का कारण दुनियादी शिला सप्ताह की याजना है।

तालिका क्रमांक ३ से ज्ञात होता है कि संस्थाओं में लगी महापुरु कार्ने की जयन्तियां समान रूप से नहीं मनाई जाती हैं। सन् १६६१ में गांधी जयन्ती ६६ प्रतिशत संस्थावें। मूँ, विनावा जयन्ती ७४ ४ प्रतिशत संस्थावा में तथा वुद्ध जयन्ती ४५ ६ प्रतिशत संस्थाओं में मानाई गई है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय त्यर्रेहारों में १५ अगस्त का ध्द ४ प्रतिशत संस्थाओं ने तथा सवीदिय दिवस के। ५४,४ प्रतिशत संस्थाओं ने सम्पन्न किया है। गांधी जयन्ती तथा वुनियादी शिदाा सम्ताह क्रमा: ७४,४ प्रशिश्त बै।र ७६ प्रतिशत संस्थाये मनाती हैं। इसका कारण यें हैं कि जध्यापकें में व्यक्तिगत भावनायें काम करती हैं। वे बुद्ध और महावीर जयन्ती के। जाति विशेषा जा पर्वमान लेते हैं, अतः इन जयन्तियों का आयोजन नहीं करते हैं। सनेदिय दिवस का सवरूप ही वदल गया है। मैंने साद्या त्कार के समय कुछ पाठशालाओं के प्रधान अध्यापकों से वात की ते। ज्ञात हुआ कि वे विभागीय आदेशानुसार सूत की गुण्डिया पाठशाला व ग्राम वासियों से स्कत्रित करके विभाग में मेल देते हैं। चुकि सवैदिय दिवसके सम्बन्ध में गांधी सप्ताह तथा वुनियादी शिदासप्ताह की तरह उनके पास स्पष्ट आदेश नहीं होता है। अत: अध्यापकें के। सही मार्गदर्शन नहीं मिलने पाता है।

४- सन्१६६१ में धार्मिक पर्वों में १०० प्रतिशत पाठशालाओं ने राम नवमी का मही त्सन मनाया है किन्तु ईद का पर्व ३५. २ प्रतिशत पाठशालायें ही आयो जित कर सकीं । यही स्थित प्रशिक्ताण महाविधा- छयों की है। तालिका क्रमांक १५ से स्पष्ट है कि १६६१ में प्रशिक्ताण संस्थाओं में से १०० प्रतिशत राम नवमी का आयोजन करती है किन्तु केवल ३० प्रतिशत संस्थाओं ने ईद की मनाया है। इस जन्तर का कारण अध्यापकों न ग्राम वासियों की धक्रमिंक भावना है। वन भी उनके दृष्टिकोण इतने संकृषित है कि वे समस्त धमीं का समान आदर नहीं कर सकते हैं। कुक्क प्रधानाध्यापकों ने वतलाया कि उनके ग्रामों में मुसलमानों के केवल दे। घर है अत: जब रामनवमी मनाते हैं तो समस्त ग्राम वासी वहे उत्साह से उस मही त्सव में सिम्मलित होते हैं किन्तु ईद मनाते समय केवल उन्ही दो घरों से दो चार आदमी आ जाया करते हैं अन्य के ही व्यक्ति नहीं आता है।



कुक् जञ्यापकों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इंद ता मुसलमानों का त्याहार है अत: इम नहीं मनाते हैं।

तालिका मुमांक ४ व १६ से समष्ट है कि ग्राम वासियों तथा विद्याधियों का लेकिनात स्वम् लेकि नृत्य के कायो में सबसे कम रुचि है। लीक गीतों का स्थान ग्राम्य जीवन में वहुत ही महत्वपूर्ण है क्यों कि उनमें भारतीय संस्कृति भा दर्शन है। पुत्येक पर्व तथा अवसर के अलग अलग गीत गामीं में गाये जाते हैं, अनेक पवी तथा जातियों के अलग अलग र्नृत्य है, उनके देशी वाचयन्त्र व देशी श्रंगार के साधन हैं। इतना सव है। ते हुये भी गाम वासी तथा गामों के विद्यार्थी लेक गीत व लेगक नृत्यों की ओर से उदासीन हैं क्यों कि उनपर सिनैमा संसार्का धातक प्रभाव पड़ा है। ग्रामें में उत्सवें पर अव लाउड स्पीकर व्दारा सिनैमा के गन्दे गीत सुनाये जाते हैं। इन गीतां की और गुम समाज आशिषित है। रहा है। गुमीणों में दीनता का भाव जम कर वैठ गया है वे शहर वालों का अपने से श्रेष्ठ समभने है कारण पृत्येक कार्य में शहरों का अनुकरण करते हैं। शहरों में सिनैमा के गीतों का बेल वाला है । वहां के वालकां, युवकां तथा वृद्धीं के। सहज ही सिनैमा के गीत गुनगुनाते हुये सुन सकते हैं। अत: ग्राम वासी समफ ने लगे हैं कि लेकि गीत और लेकि नृत्य पिकड़ी हुई समाज के चेवतक हैं। प्रगति शील समाज में इनका नाम निशान तक नहीं है वहां सिनैमा के गाने ही गाये जाते हैं। इन्हीं कार्णां से ग्राम वासियों तथा विद्याधियों से मन में छै। क गीत व छै। क नृत्य के पृति रुचि नहीं रही है।

६- रामायण सभा के आयोजनों का प्रतिशत भी वहुत कम आया है ग्राम वासियों को इस आयोजन में भी सबसे कम रू चि है। इसका कारण ये हैं कि वै अपद्ध हैं अत: न ते। रामायण का पद्ध सकते हैं और न ही उसका अर्थ समक्त पाते हैं।

रामायण सभा की अपेदाा की तीन - भजन के कार्य कुम मैं उनके। अधिक रुचि हैं अयों कि की तीन व भजन मैं पढ़ने व अर्थ समफ ने की आवश्यकता नहीं होती हैं उसे ते। सबसे साध मिलकर गाया जाता है।

### सुफाव:-

- १- पृत्येक पर्व के आयोजन हेतु विभाग से गांधी सप्ताह तथा वुनियादी शिना सप्ताह की मांति इपष्ट तथा विस्तृत कार्यकृम सहित आदेश पाठशालाओं में भेजे जाना चाहिये ताकि अध्या-पर्नों के। सही मार्गदर्शन मिल सके और वे उस कार्य का लच्च स्वं उदेश्य समक सके।
- २- अध्यापकों का हृदय पवित्र तथा दृष्टि केणि विशाल होना चाहिये। उसके मन में तुलसी दास तथा रैदास के लिये समान सम्मान होना चाहिये। पृत्येक अध्यापक कें। चासिये कि वह ग्राम वासियों के साथ मिलकर समस्त महा पुरुषा की जयन्तियों कें। समान उत्साह से मनाये।
- ३- आज़ देश के सामने मावात्मक एकता का प्रश्न समस्या वनकार उपस्थित है । देश की शसका वनाने के लिये प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सभी धर्म, जाति , वर्ग, व्यवसायों व प्रान्तां के प्रति आदर माव होना वाहिये । आज पाठशालाओं में १०० प्रतिशत राम नवमी तथा ३५ २ प्रतिशत स्वम् ३० प्रतिशत हैंद का महोत्सव संपन्न है। रहा है, यह उचित नहीं है । इसका वालेकों पर अनुचित प्रभाव पढ़ेगा। अत: आवश्यकता इस वात की है कि प्रत्येक पाठशाला में सभी घार्मिक पर्व समानता से सम्पन्न हैं। , उसमें ग्राम वासियों की आमंत्रित किया जाय और धीरे धीरे उनके दृष्टिकीण की विशाल वनाया जाक ।
- ५- प्रतेषक कयकि के मन में घार्मिक पवेर के। मनाने की उमंग अन्तर्तम में स्वामाविक रूप से उठती है, ऐसी उमंग राष्टीय पवेर पर दिलाई नहीं देती है।

समस्त संस्थाओं के। ऐसा प्रयत्न कर्ना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय पर्व के। भी उसी सत्साह से सम्पन्न कर्ने लो तभी राष्ट्रीय भावना का निर्माण है। सकेगा।

- प्- लेक गीत और लेक नृत्य के विषय में ग्राम
  वासियों के मस्तिष्क में बनी मानसिक गृंधि केंग ठीक करना सबसे
  आवश्यक है। इसके लिये वुनियादी पाठशालाओं मेंलेकिगतीतें
  का संगृह हो , लेकि गीतों की विधार्थी कंठस्थ करें, लेकिशित और
  लेकि नृत्य के आयोजन है।ते रहे। अच्छे लेकि गीत और लेकि नृत्य
  पर पुरुष्कार किरित किये जावे। धार्मिक पर्वो पर लेकि गीत
  गाने हेतु ग्राम वासियों की प्रात्साहित किया जावे।
- ६- जिन कायों में ग्राम वासी रूचि लेने गये हैं उनका कार्य चौत्र विस्तृत किया जाना चाहिये।
- ७- रामायण सभा के प्रभावशाली वनाने के लिये प्रोढ़ों के लिखना पक्षना सिलाया जाना चाहिये।

### ३- प्राढ़ शिचा का कार्य-कृम

तालिका कुमांक ५, ६, १७ तथा १८ के अध्ययन करने से निम्नांकित निष्कर्ष निकलते हैं।

- १- सम्भाग की समस्त वुनियादी पाठशालायें तथा वुपनियादी प्रशिक्षामसंस्थायें ग्राम पुनर्निमाण हेतु प्राढ़ शिद्या के कार्य कुम का आयोजन कर रही है। प्राढ़ शिद्या के। व्यापक अर्थ से लिया गया है तथा इस कार्यक्रम में उत्तरीत्तर वृद्धि है। रही है।
- २- वुनियादी शिङ्गा सप्ताह की योजना स्वम् प्रशिक्तित अध्यापकों की संख्या में वृद्धि है। ने के कारण सन् १६५८ से कार्य कुम का प्रतिशत वहुत अधिक वढ़ गया है ।
- श- प्रौढ़ों की सादार वनाने का कार्य वृतियादी पाठशाला हैं। तथा वृतियादी शिक्षाक प्रशिषाणा संस्था के व्यारा अन्य कार्यों की अपेदार सबसे अधिक है। रहा हैं। किन्तु समाचार पन पढ़कार सुनाने का कार्य सबसे कम होता है जब कि दोनों कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। इसका कार्ण ये हैं कि बहुत कम पाठशालों में वितिक, साप्ताहिक एवं मासिक पन्न तथा पनिकार्य जाती हैं। जब अध्यापकों सी पन्न पत्रिकार्य उपलब्ध नहीं है तब ग्रामीणों के। पढ़कार सुनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।
- 8- कृषि का ज्ञान प्राप्त करने में ग्राम वासियों की सबसे अधिक रुचि हैं , इस वात का समर्थन वुनियादी पाठशालाओं तथा वुनियादी पृष्टिशाण संस्थाओं के समकी से होता के किन्तु सन् १६६१ में कृषि का ज्ञान देने का कार्य केवल ६७ ६ प्रतिशत वुनियादी पाठशालायें तथा ६० प्रतिशत प्रशिक्षण संस्थाओं ने ही किया है। वुनियादी पाठशालाओं में कुक अध्यापक रेसे भी हैं जिन्होंनें कृषि की प्रशिक्षण काल में मुख्य या सहायक उपाग के रूप में नहीं लिया था अत: वे अध्यापक ग्रामीणों। को कृषि का ज्ञान नहीं देते हैं। कुक अध्यापक कृष्ण का साहित्य उपलब्ध न होने के कारण

#### जपने आपका सस्यापित है।

प्- पंचविष्यि योजनाओं सम्बन्धी साहित्य वृत्तियादी
पाठशालाओं कें। उपलब्ध नहीं होता है अत: वे इस कार्य की सबसे
कम करती हैं। ग्रामोत्थान की दृष्टि से यह कार्य वहुत ही
आवश्यक है फिर भी जानकारी न होने के कारण अध्यापक इस
कार्य कें। नहीं कर पाते हैं।

#### सुभाव :-

- १- विन्ध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग के साथ ही समाज़ शिक्षा-विभाग था, अत: गामें में काम करने वाले अध्यापकों के। ही थोड़ा सा पारिश्मिक देकर रात्रि पाठशालाओं के। चलाने का कार्य करा-या जाता था। अगर यह दोनों विभाग फिर एक साथ काम करने लगे तो वुनियादी पाठशाला के अध्यापकों के। वड़ी सुविधा है। जायगी और कि उन्हें समाज़ शिक्षा विभाग से मिट्टी का तेल, पुस्तक, पेन्सल व स्लेट आदि सामान सहज़ ही उपलब्ध है। सकेगा। समाज़ शिक्षा विभाग की और से समाचार पत्र तथा पत्रिकार्य उपलब्ध है। गि जिन्हें अध्यापक स्वयं पढ़ेगा और ग्राम वासियों के। पढ़कर सुनायेगा।
- २- कुछ अध्यापकों ने अपने गामों में शिता समितियों का संग्रठन किया है। इन समितियों में गाम वासी मिलकर पत्र, पित्रकाये तथा पुस्तकें मगाते हैं। अतः प्रत्येक अध्यापक अगर अपने गाम में शिता समिति का निर्माण कर है तो पत्र पत्रिकाओं की समस्या हह हो जायगी।
- उ- पंचविष्यि योजनाओं के प्रचार का समस्त साहित्य वुनियादी पाठशालाओं में भेजा जाना चाहिये। अनेक विभाग अपनी अपनी योजनाओं का प्रकाशित कराते हैं, यह समस्त प्रकाशन पाठशालाओं के पुस्तालयों में संग्रहीत किये जा सकते हैं।
- ४- गामें में चलने वाले उद्योगी की उन्नति के लिये गामः वासियों के। तत् सम्बन्धी सर्कारी योजनायें समकाई जायें और उनसे सम्बन्ध स्थापित कराया जाय ।

#### उनके सहायक यन्त्रों में सुघार कर्के अच्छा वनाया जाय।

प्र- गामों से सम्बन्ध रखने वाले मिविन्न विभागों से अध्यापक का अगर थे। इन भी सम्मर्क है। तो उसे उनसे विशेषा जानकारी प्राप्त है। सकती है। अन्य विभाग भी अगस अध्यापकें। की सहायता ले ते। वे गामों में अधिक कार्य कर सकेते हैं।

६- सातारता के शिक्ता न माना जाय, वर्त् समदारता के साथ साथ ग्राम वासियों के जीवन की शिक्ता दी जाय जिसमें कृष्णि, स्वास्थ्य, अध्यात्म आदि विषयों के भी स्थान है।

### सामाजिक उत्थान के कार्यकृम

8-

तालिका कुमांक ७, ८, १६ तथा २० के अब लेकिन से निम्नांकित निष्कर्सी स्पष्ट होते हैं।

- १- इस सम्माग की समस्त वुनियादी प्रशिद्धाणा स्वम् शिद्धाणा संस्थाओं क्दारा ग्राम मुनर्निर्माणा हेतु सामाजिक उत्थान के कार्य क्रमों का संपादन हो रहा है। सामाजिक उत्थान हेतु सर्वतान्मु-सी प्रयास हो रहे हैं जार प्रति वर्ष उत्तेशिक्र उन्नति है। रही है।
- र- सन् १६५८ में इस कार्यक्रम में सवाणिण विभवृद्धि हुइ है क्यों कि हूंक बार प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या में प्रशिक्षण संस्थार्य खुलने के कारण वृद्धि हुई है जार दूसरी बार वृद्धियादी शिक्षण सम्ताह की योजना से प्रात्साहन प्राप्त हुआ है।
- ३- उक्त तालिकाओं सेसिद है कि पर्दा प्रथा की हानियों की समकाने में ग्राम वासी किंचितमात्र भी रूपि नहीं छैते हैं। इस कार्य के आयोजन में बुनियादी पाठशालाओं तथा प्रशिक्षाण संस्थाओं के। सफलता प्राप्त नहीं है। सकी है।

अत: इस कार्य का प्रतिशत वहुत ही कम रहा है इससे सिद्ध है। उनका दृष्टि काण वहुत ही संस्था का पदा में रसना ही श्रेयप्कर समभा ते हैं।

8- दी कारों में बुनियादी संस्थाओं की विशेषा
सफालता प्राप्त हुई है एक अंध विश्वास की दूर करने के कार्य कुम में
और दूसरा जाति पांति के फागड़ों की आपस में प्रेम से हल करने के कार्य
में । ग्राम वासी भी इनक्यों में सबसे अधिक रुप्ति लेने लो हैं। यह
दीनों कार्य वहुत ही सहत्व के हैं क्यों कि ग्राम वासियों की अंध विश्वास तथा जातियों के लहाई मलगड़ों के कारण वहुत मात्रा में घन एवं
जन हानि उठानीपढ़ती है । अगर ग्राममों में सभी व्यक्ति प्रेम से
रहने लगे तो मुकदमें वाजी में व्यय होने वाली यन राधि की वचत है।गी
और उनकी सामूहिक शक्ति अच्छे कार्यों में लगे गी। अंध विश्वास
से मुक्त प्राप्त करने के पश्चात् वे तंत्र मंत्र, आफा से स्वा व मूत प्रेत
के हर से मुक्ति पा जायेंगे और उनके रुपयों की वचत है।गी।

प् समग्र समाज रचता के लिये स्त्री तथा पुरुषा देंगों की प्रगति आवश्यक है। किन्तु गामों में अब भी लड़कों के लन्द कियों की बयेचा अधिक महत्व प्राप्त है। लड़कों के शिना देने के लिये गाम वासी पाठशाला मेजने की तैयार है। जाते हैं, उसकी शिचा, हेतु व्यय की व्यवस्था भी कर देते हैं किन्तु लड़कियों की शिक्षा को वे किंचितमात्र महत्व नहीं देते हैं आज़ भी उनके मन में स्त्री समाज़ के प्रति हीन भाव है। यही कारण है कि संस्थाओं के इस कार्य में सबसे कम सफलता प्राप्त हुई है।

| 1 |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

#### सुभाव :-

- १- अंध विश्वास की मिटाने तथा जातियों के फगड़ें। की प्रेम से हल करने के कार्यों में संस्थाओं की सफलता प्राप्त हुई है। यह दोनों कार्य वहुत ही महत्व के हैं। इन कार्यों के विस्तार है-तु संस्थाओं व्दारा अधिक प्रयत्न किये जाने चाहिये।
- २- ज्यें ज्यें शिक्षा का प्रचार होगा बैंगर लेग शिक्षित होते जावेंगे त्यें त्यें कड़ वादिता का बंत होगा बैंगर समा-ज की विचार घारा में उदारता आयेगी। जत: लड़ कियों की अधिक हो अधिक संस्था में पाठशाला लाने का प्रयत्म करना चाकिये।
- ३- पर्दा प्रथा के। कम करने के लिये अध्यापिकाओं व्हारा प्रेयत्न निये जाने चाहिये। कन्या पाठशालाओं में प्रत्येक उत्सव पर ग्रामीण ओर्तों के। आमंत्रित किया जाय, उनकी समितियां वनाई जाय, कीर्तन भजन के कार्य कुम रुखे जार्य।
- ४- संस्था हों में स्वयं सेवक दलों का निर्माण हो तथा उनके अधिकाधिक कार्य गामें गैं सम्पन्न हों ताकि ग्राम वासियों के। प्रेरणा मिलें।
- प्- वाल विवाह के। रोकने के लिये ग्राम वासियों की विचार घारा में परिवर्तन करना होगा । यह कार्य केवल शिहा। ज्दारा ही सम्मव है। अत: ग्रामीणा कें। शिहात करने की दिशामें विशेषा प्रयत्न वांक्कनीय है।

## आर्थिक विकास के कार्य-कुम

**Y**-

ता लिका कुमाँक ६, १०,२१ तथा २२ से

- १- गाम में आर्थिक विकास हेतु समस्त वृतियादी शिक्षणा तथा प्रशिक्षणा संस्थार्य प्रयत्नशील है। उनके व्दारा आर्थिक बुलि के प्रत्येक सम्भव कार्यक्रम आयोजित है। रहे हैं तथा इन समस्य कार्यक्रमों में उत्तरीत्तर वृद्धि है। रही है।
- २- उक्त ता लिकाओं से सिद्ध होता है कि वृतियादी रिपाण तथा प्रशिक्षण संस्थाओं व्यारा आर्थिक विकास हेतु गामों में दो प्रकार के कार्यकृम आयो जित हो रहे हैं।
- : अप व्यय रे कि कार्य कुम :- अगर किसी
  प्रकार से गुमों में रूपयों का अप व्यय रे कि जासके ते। गुमना सियों
  की आर्थिक स्थिति अपने आप अच्छी है। सकती है। जन गुम नासी
  वापत में छड़ते हैं तो उनका नक्षति सा पैसा नकी छैं। जन गुम नासी
  वापत में छड़ते हैं तो उनका नक्षतिसा पैसा नकी छैं। जादि के हर
  मुक्द में निजी के कारण निजी हैं या पशुओं से नष्ट करा देते हैं। अंध
  विस्तास के कारण देनी देनताओं न भूतों की पूजा से पैसा नष्ट
  देता है। निमारि के समय निकित्सा नहीं कराते हैं हसके कारण
  अाछ मृत्यु अधिक संख्या में होती हैं। विसाह के छिये नड़े नड़े नड़ेज़
  देने पहुते हैं जार दानतों पर अनानस्थक व्यय करना पहुता है इससे
  ने कर्ज़ में दन जाते हैं। जातियों के अहंकार में ग्रासण न चात्री
  अपने धाथ से सेती नहीं करते हैं अत: उनके सेत साछी पड़े रखते हैं
  जन धन समस्त कारों में सुन्नार है। जायगा तन ग्राम नासियों का पैसा
  उनके ही पास रहेगा। अत: संस्थार्य अपव्यय रोकने के कार्य कुम
  आरोजित कर रहीं हैं।
- ंव: आय में वृद्धि करने के कार्य: अधिकांश गाम वासी लेती करते हैं। लेती से उन्हें पर्याप्ता आय नहीं होती है अत: संस्थाओं व्दारा एक आर लेती की आय वढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है दूसरी आर सहायक उचागा तथा फलदार वृद्धां की लगाने की आर घ्यान दिया जा रहा है।

- र हिवादिता के वन्धन में ग्राम वासी इतने अधिक जकड़े हुये हैं कि न तो वे वैवाहिक कृत्यों के अपव्यय के। कम करने की और ध्यान होते हैं और न जाति पाति के वन्धनों से मुक्त होने के कार्यक्रम में उनकी को धे रु चि ही है। जाति वन्धन के। कम करने हेतु संस्थाओं व्यारा भी अधिक प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं अयों कि यह परम्परा युगों से बली आ रही है। अगर इस जाति पृथा के। कम करने हेतु अध्यापक के। ई विशेष प्रयत्न करेगा ते। उसे सम्पूर्ण ग्राम समाज के के। प का भाजन वनना पहुंगा। यही कारण है कि ग्रामों में जाति पांति के वन्धनों के। समफ ने का कार्यक्रम संस्थायें धी रे धी रे कर रही हैं।
- 8- ता लिका कुमांक १० व २२ से ज्ञात होता है कि वालकों के वैवाहिक कायों के अपव्यय रेकिन में किंचित्मात्र रुचि नहीं है। इसका कारण यह है कि वालक सदैव प्रदर्शन तथा जुलूश एवं वाजों आदि के आयोजनों से प्रसन्त होते हैं। उन्हें तरह तरह के पकवान विवाह के समय खाने का गिलते हैं। अत: इस कार्यक्रम में उनकी अरुचि का होना स्वामाविक ही है।
- प्- बेती में अधिक उत्पादन के लिये अच्ही साद की व्यवस्था करना अति आवश्यक है। तालिका कुमांक १० तथा २२ से स्पष्ट है कि साद बनाने के कार्य कुमें में ग्राम वासी रुचि नहीं लेते हैं। गावर की साद सबसे अच्ही होती है किन्तु ग्राम वासी गावर के उपले बनाकर जला देते हैं। उपले बनाकर जलाने से लक्ष्टी की समस्या हल हो जाती हैं। लक्ष्ट्री सरीदने में रुपये पैसे की आवश्य-कता होती है। रुपया ग्राम बासियों के पास कभी रहता ही नहीं हैं अत: बहुत समकाने पर भी वे गावर के जलाने के ही काम में लाते हैं।
- ६- इस समस्त कार्य कुम में ग्राम वासियों तथा विद्यार्थियों का खेती की उन्नति के कार्यकृप में सबसे अधिक रुचि है। यह स्वामा विक ही हैं।



७- गृह उद्योगों के कार्यक्रम भी संस्थाओं व्हारा वहुत ही कम आयोजित है। रहे हैं तथा ग्राम वासी भी इसमें रिच नहीं छेते हैं। इसका कारण यह है कि एक तो किसानों के पास साधन नहीं हैं, आर दूसरा तैयार माल के लिये वाजार नहीं हैं भेगों कि उनका वनाया सामान मशीन के समान से महना तथा कम अच्छा होता हैं।

#### सुफाव :-

- १- शिना के प्रवार से अंघ विश्वास तथा रु द्विवादिता अपने आप समाप्त हो जायगी अत: गामों में अधिक से अधिक शिना का प्रवार होना चाहिये ।
- २- अगर प्रयत्न करके रक या दे। व्यक्तियों से लाद वनवाकर उसका खेती में प्रयोग करा दिया जाय, जव ग्राम वासी लाद के प्रभाव के। प्रत्यक्ता ही देखें गे तो वे भी लाद वनाने लगेंगे।
- ३- वुनियादी संस्थाओं व्दारा ग्राम उद्योग की वस्तुओं केंग अपनाया जाना चाहिये । आर अन्य लेगों केंग उन्हें अपनाने के लिये प्रात्साहित करना चाहिये।
- ४- सहकारिता के प्रचार स्वं प्रसार के लिये संस्थाओं के चाहिये कि वे अपने यहां विद्यार्थियों तथा प्रशिदाणा-धियों की सहयोगी समतियां वनवा दें। इससे एक आर ते। वच्चों की मविष्य के लिये प्रत्यदा अनुमव प्राप्त हीगा और दूसरी ओर ग्राम वासी उसकी देख व समक सके तथा प्रात्साहित होकर स्वयं समितियों का निर्माण करने लगे गें।
- पू- खेती की उन्नति व फलदार् वृत्ता लगाने के जार्यक्रमां में विस्तार् की आवश्यकता है। तभी गामें की आर्थिक स्थिति में सुधार् है। सकता है।
- ६- उद्योगों की उन्नति के लिये जाति वंधन के। कम करने का प्रयत्न करना आवश्यक है।

- १- ग्रामां में वुनियादी शिदाण तथा
  प्रशिदाण संस्थाये निर्माण तथा अमदान के कार्य क्रमां के विस्तार
  से आयो जित कर रही है तथा उनके इस कार्यक्रम में प्रति वर्षा
  वृद्धि है। रही है ।
- २- सन्१६५६ में इस सम्भाग में वहुत सी वुनियादी शिद्धाक पृशिद्धाण संस्थाय बुली जिनमें पृशिद्धाण प्राप्त करने वाले अध्यापकें की संख्या में ज्यें। ज्यें। अभिवृद्धि हुई है त्यें। त्यें। इस कार्यक्रम में भी वृद्धि हुई है।
- ३- सन् १६५८ से वुनियादी शिचा सप्ताह का आयोजन हुजा है तभी से इस कार्यक्रम में विशेष उन्नति हुई है यह उन्नति स्थाई है और उत्तरीतर वढ़ती जा रही है।
- ४- वुनियादी पाठशालायें सामाजिल कायों मैं अमदान का कार्य सबसे अधिक करती हैं तथा इसी कार्य में ग्राम वासियों की सबसे अधिक रूचि हैं जैसा कि तालिका कृमांक १२ बैंगर २४ से स्पष्ट हैं। इससे सिद्ध होता है कि ग्राम वासियों में सामाजिक भावना वलवती है। रही है बैंगर वुनियादी पाठशालायें समाज की प्रेरणा का केन्द्र वन रही हैं।
- प्न प्रतिवर्ष वर्षा के कारण गामां के कच्चे रास्ते कट जाते हैं जत: उनकी मरम्मत करने का कार्य वुनियादी शिदाण तथा प्रशिदाण संस्थार्य अधिक मात्रा में कर रही हैं साथ ही कच्ची सहकों के पजका बनाने का प्रयास भी चल रहा है। कई स्थानों मेर स्वयं मैने जाकर इनके व्दारा बनाई गई कच्ची व पजिती सहकों के देखा।

उदाहरण के लिये वर्गा होंग में बुनियादी पाठशाला व्हारा १ के मील लम्बी कन्नी सहक तथा गणेश गंज में बुनियादी प्रशि-द्वाण महा विधालय कुण्डेश्वर व्हारा एक मील लम्बी पद्की सहक के निर्माण्या में गामवासियों का सहयोग उत्लेखनीय है । पहाड़ी की पाठशाला हेतु अमदान व्हारा बनाया गया पद्का भवन , मधुवन का महिला भवन , मिनारा का पुल तथा शिव पुरी का कुंबा आदि जनेक निर्माणों के देखने से सिद्ध होता है कि बुनियादी संस्थाओं व्हारा गामों में ठोस कार्य हो रहे हैं।

६- तालिका कुमांक ११, १२ बीर २३, २४ के जात होता है कि वुनियादी शिक्ता संस्थाओं व्यारा गुमों में गन्दे पानी की नालियां वनाने का काम वहुत ही कम है। एस है । इसका कारण यह है कि गुमों के मकान, शहरों की ममंति, सीधी पिक यों में नहीं है अत: वहां नालियों का वनाना सम्भव ही नहीं है।

७- तालिका कृमांक ११ से जात होता
है कि सन् १६६१ में केवल २८ प्रतिशत वुनियादी पाठकाला को ने गामों
में से एक्ता गढ़े बनाने का काम सम्पन्न किया है जब कि अन्य कार्य
इसकी अपेता अधिक पाठशाला को ने किये हैं। इस विषामताक कारण
ग्राम वासियों की कुआ कात की मावना है। से एक्ता गढ़े आम ते। र
से गन्दे पानी के स्थाने। पर वनते हैं अत: ग्रामीण वालक इस कार्य
में रुनि नहीं लेते हैं। या उनमें गन्दा रहने की आदत इतनी अधिक
पड़ गई है कि उससे उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का अनुभव
नहीं होता है। इसी कारण इस कार्य में ग्राम वासियों की रुनि
शून्य प्रतिशत है जैसा कि तालिका कुमांक १२ से स्पष्ट है।

सुभाव :-

१- अध्यापकों व्हारा विभाग की आर से पाठशाला भवन, अध्यापक निवास स्थान, शांच गृह तथा अन्य निर्माण कार्य कराये जाते हैं। अत: यदि प्रत्येक पाठशाला से एक अध्यापक की निर्माण क्यायों का प्रारम्भिक ज्ञान कराने हेतु अल्पकालीन

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

पृशिदाणों की व्यवस्था अन्य पृशिदाणों की माति है। सके तेर निर्माण कार्य बहुत ही उत्तम ढंग से सम्मन्न हेर सकते हैं।

- २- अगर पाठलालायें सार्वजनिक कायों के। अपनाती रहेगी तो वे समाज के अधिक निकट पहुंच सकती हैं।
- ३- नए निर्मित होने वाले मकानें के सम्बन्ध में अध्यापक की ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि ग्राम वासी उन्हें रीधी पिकियों में वनावे।
- ४- सोस्ता गहें। का निर्माण ग्रामें की गन्दिशी की समस्या देखते हुये अति आवश्यक प्रतीत होता है। सर्व प्रथम धनका निर्माण पाठशालाओं में विद्यार्थियों के पानीगृह के पास व पेशाव घर में होना चाहिये। जब इनका उपेयोग वच्चेव ग्राम वासी प्रत्यदा देखेंगे तब वे धीरे धीरे वे भी बनाने लोगे।
- प्- निर्माण कार्य के लिये किसी स्क ग्राम में संस्था के अपनी शक्ति केन्द्रित करना चाहिये। जब किसी स्क ग्राम में निर्माण का के कि कार्य पूरा हो जायगा ते उससे दे लाभ होगे :-
- : अस ग्राम के निवासियों को अन्य कार्यों के लिये प्रात्साहन मिलेगा।
- ंव: अन्य ग्राम वासी जव उस निर्माण कें। देखेंगे ते। उन्हें
  पेरणा मिलेंगी तथा वे अमदान में विश्वास करने लगेंगे । वुनियादी
  पृशिद्राण महाविपालय कुण्डेश्वर ने निर्माण हेंतु गणेश गंज नामक
  ग्राम में अपनी शक्ति केन्द्रित की । राज मार्ग से गांव तक कच्ची सड़क
  भी नहीं थी, वीच में एक नाला था जिसे वर्षात में पार करना
  टेढ़ी लीर थी । अत: सन् १६५४ में इस नाले पर पुल वनाने का निणीय किया । आरम्भ में ग्राम वासियों से वांकित सहयोग नहीं मिला
  किन्तु जब पुल वनने लगा ते। ग्राम वासियों ने उसके निर्माण का
  पूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया ।

पुल के निर्माण के पश्चात ग्राम वासियों ने अपने आप ही पक्की सल्ह वनाने का रांकल्प लिया । आर्भ में महाविधालय के ाप्यापक उस ग्राम में लोगों की श्रम दान व सहयोग के लिये घर घर जाकर समभाते थे किन्तु अन्त में ग्राम वासी अपनी योजना लेकर जप्यापने के पास आकर सहयोग की प्रार्थना करने लगे । ज्या ज्यां निर्माण नार्य होते गये त्यां त्यां गाम वासियां का उत्साह बढ़ता गया जिसके परिणाम स्वरूप उस गांव में सन् १६५४ में पन्का पुल, सन् १६५५ व ५६ में एक मील लम्बी पक्की सङ्क, सन् १६५७-५८ में एक पाना मिछ्ला भवन , १९५६-६० में एक शिशु सदन वना । गणीश गंज के धन कारी से अन्य ग्राम वासियों की पेरणा मिली जत: प्रत्येक ग्राम में योजनाय वनी , उन्होंने महा विद्यालय से सहयोग की यावना की और अपनी अपनी योजनाओं का कार्य रूप में परिणात किया । इस संस्था के निकटवर्ती पृत्येक ग्राम में सर्वेव एक के वाद दूसरा निर्माण कार्य चलता ही रहता है।

# सारात्कार के समय ग्राम वासियों तथा शिराकें। से प्राप्त विचारें स्वं अनुसूतियों का सार्

शोधक ने विभिन्न जिलें की गामों में स्थित २२ पाठ-शाला जों में जाकर वहां के ग्राम वासियों से भाषा त्कार किया। वहें ही उत्साह के साथ उन माहेंयां ने अपनी बुनियादी पाठशाला व्यारा किये गये निर्माण कार्यों की प्रशंसा करते हुये आगृह पूर्वक अनेक सम्पन्न कार्यों के। दिलाया । उदाहरणार्थं - वर्मा डांग जिला टीकमगढ़ के माहयों ने १६ मील लम्बी कड़की सड़क तथा कन्या पाठ-शाला का पक्का भवन दिलाया जा स्थानीय वृत्तियादी पाठशाला के अध्यापकों के प्रयत्नेां से निर्मित हुये थे। ग्राम मजना जिला टीकम-गढ़ के छै।गें ने ४ फीट जंबी ६० गज़ लम्बी पक्की चहारदीवारी दिलाई जिसका निर्माण ग्राम वासियों ने सहायता तथा सहयोगदेकर किया था । ग्राम जेरीन जिला टीक्माढ़ के। बुनियां पाठशाला व्यारा आयोजित ग्राम प्रदर्शनी , द्वामा तथा शिदाक सम्मेलन मैं शेशवक के। स्वयं माग हेने का अवसर मिला जहां पर उसे ग्राम वासियों के उत्साह स्वं सहयोग की प्रत्यता दर्शन हुये। ग्राम अतरा जिला टीकमगढ़ में ग्राम वासियों ने अपना ग्राम पुस्तकालय सिखाया जिसमें उस समय ३४० पुस्तकें थी जिसका संयोजक वैसिक पाठशाला का प्रकान अध्यापक था। महा राज पुर जिला इतर पुर के ग्रामवा सियों ने वैसिक स्कूल व्दारा आयो जित मासिक वाल मेला का आकर्णक वर्णान किया । ग्राम इटवा जिला पन्ना के ग्रामीण माहयां ने वहुँ उत्साह से शिक्षाक व्यारा प्रारम्म की गई रामायण समा तथा मजन मण्डली का वर्णन सुनाया, यही पर शायक के एक ग्राम पुस्तका-लय कें। देखने का अवसर मिला जिसकी स्थापना १५ वगस्त १६६१ कें। हुई थी इस पुस्तकालय में २२० उत्तम पुस्तकें हैं तथा एक दैयनिक पत्र स्वंदा सान्ताहिक पत्र मगाये जाते हैं , इस पुस्तकालय की स्थापना ग्राम वासियों के सहयोग से हुई है, यहां पर नियमित रूप से अध्यापकः

ग्राम वासियों के। समाचार पत्र तथा पुस्तके पढ़कर सुनाता है।
सतना जिले के वरहना ग्राम में शिक्षाकों की प्रेरणा व सहयोग
से ग्राम वासियों ने मिलकूर ७ पक्के कमरे व सक पक्का कुंजा
वनाया है। जिला सतना के सज्जन पुर में पाठशाला के दें। कमरे
व सक हाल, जैत वारा में तीन कमरे तथा रेंगांव में पूर्णा
पाठशाला भवन देखने के। मिला। राजकीय वुनियादी शिक्षाक प्रशिक्षणा महा विधालय के निकट वर्ती ग्रामों में चलने वाले ग्राम
पुनर्निर्माणा कार्य का शोधक के। ७ वर्ष से प्रत्यक्ष अनुभव है यहां गणेशः
गंज, मिनारा, शिव पुरी तथा नया गांव में समाज शिक्षा केन्द्रों
का संवालन प्रशिक्षणाधी करते हैं। प्रत्येक सत्र में वुनियादी शिक्षा।
समस्त प्राध्यापक ग्रामों में ही निवास करते हैं। यहां का सवल
पुस्तकालय ग्रामों में हम धूम कर पुस्तकों का वितरण करता है तथा इस
महा विधालय के सहयोग से कई ग्रामों में कव्वल वुनाई, अम्बर
चर्वा तथा सुगम उद्योगों के सफल केन्द्र वल रहे हैं।

उन्न ग्रामों में ग्राम वा सियों से वात करने पर शोधक इसी निष्कर्ण पर पहुंचा कि अधिकां स ग्राम वासी अपनी वुनियादी पाठशालाओं तथा निकट वर्ती प्रशिद्धाण केन्द्रों से संतुष्ठ हैं। वातचीत के समय कुक ग्राम वासियों ने निम्नांकित विचार व्यक्त किये:-

१- सहायक सामग्री के अभाव में कुछ योजनायें सुचार रूप से नहीं चलने पाती हैं अत: इन वुनियादी पाठशालाओं में समस्त आवश्यक सामग्री होना चाहिये ।

२- क्नी कती वृतियादी पाठशालाओं में अपृशिक्तित अध्यापक आजाते हैं जिनके कारण समस्त योजनायें रुक जाती हैं।

३- किनी किनी ऐसे अध्यापक का जाते हैं जे। संस्था में दल वन्दी स्थापित कर देते हैं, इस प्रकार के अध्यापका का पाठशाला से स्थानान्तर करने, प्रार्थना जब अधिकारियों से की जाती है तो वे घ्यान नहीं देते हैं।

४- निरी दाण अधिकारी अधिकां का वुनियादी प्रशिद्धित नहीं है अत: उनसे उतना सहयोग स्वं प्रेत्साहन नहीं मिलता है जितना आपेद्धित है।

५- जहां तक सम्भव है। शिदाक स्थानीय है। ना चाहिये जिससे वे संस्था के। अधिक से अधिक समय दे सकें।

सर्वेद्वाण के समय शेष्ठाक के। अनेक शिदाके। तथा
प्राध्यापकों एवं प्रधानाचारों से वात करने का अवसर मिला उन्होंने
ग्राम पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में जे। अनुमव सुनाये उनका संद्विप्त विवर्ण निम्नांकित है।-

१- कुछ अध्यापकों ने वताया कि ग्रामों में कार्य करने के लिये घेर्य एवं लगन की आवश्यकता है क्यों कि ग्राम वासी आरम्भ में अध्यापक पर विश्वास नहीं करते हैं। आज़तक ग्रामों में पहुंचने वाले अधिकांश शासकीय अधिकारियों ने उन्हें परेशान किया है अत: वे अध्यापकों तथा उनकी योजनाओं के। भी शंका भरी ट्राप्ट से देखते हैं। इसी लिये ये अध्यापक ग्रामों में दीर्घ काल तक जुप-चाप रचनात्मक कार्यों में लगे रहे। जब ग्राम वासियों के। विश्वास है। गया कि यह लेगा उनकी मलाई के लिये ही कार्य कर रहे हैं तब वे अध्यापकों के इतने निक्ट आ गये कि उनसे अपनी निजी समस्याओं में भी सलाह लेने लगे।

२- कुक् बध्यापकों ने वताया कि गामों में बंध विश्वास, धार्मिक संकीणिता स्वं कुवा -कूत के मेद भाव के। दूर करने के कार्य कुम का वड़ी सतकता के साथ प्रारम्भ करता चाहिये क्यों कि इन वातों में सीधा हस्तदोप करने पर गाम वासी अध्यापक के। शंका स्वं हेय दृष्टि से देखने लगते हैं तथा अन्य कार्यों में सहयोग के स्थान पर कुला विरोध करने लगते हैं।

- ३- कुछ अध्यापकें। ने बताया कि रात्रि पाठशाला चलाने से ग्रामां त्थान के कार्यों में बहुत सहायता मिलती है। उनका अनुभव है कि ग्राम के समस्त बच्चे दिन में पाठशाला में पढ़ने नहीं वा सकते हैं। रात्रि में बच्चे तथा प्रौढ़ अपने देयनिक कार्यों से पहुसत पा जाते हैं बत: वे बड़ी संख्या में अपने बाप ही रात्रि पाठशाला में नियमित रूप से उपस्थित होने लगते हैं।
- ४- एक अध्यापक ने वताया कि उनके गांव में मयानक दलवन्दी थी, अध्यापक की किसी मी योजना में ग्राम वासी सहयोग नहीं देते थे । उसने पाठशाला के मेदान में वैठकर नियमित रूप से रात्रि में एक धन्टा रामायण का पढ़ना तथा उसका अर्थ कहना शुरू किया , ग्रामवासी अपने आप धीरे कीरे रामायण सुनने जाने लगे । एक माह पश्चात् गांव का प्रत्येक वूढ़ा तथा युवक, स्त्री तथा पुरुषा उस रामायण के कार्यक्रम में उपस्थित होने लगा । अध्यापक ने रामायण के माध्यम से ग्रामीणों के। प्रेम का सन्देश सुनाया और दलवन्दी के। समाप्त किया ।

```
नेक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्
```

## उपसंहार

हन समस्त कार्यों का लग्ग समाज का उद्यान कर्ना
है। मारत का असली समाज गामों में रखता है जा आदियों की
दासता तथा शेराषाण के कारण अन्दर ही अन्दर की खला है। गया है।
उसमें अनेक विकार उत्पन्न है। गर्ये हैं। हन विकारों के दूर
करके स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिये शिला ही स्कमात्र
विद्वतीय शक्ति है, यदि उसके रूम के। समयानुकुल वनाकर समाज से
उसका गठवन्यन कर दिया जाय। यही कारण है कि बाज देश मर में
वुनियादी शिला का अभियान बलाया जा रहा है क्यों कि यह
शिला पूर्ण रूमेण उस मारतीय समाज के अनुकुल है जा सात लास ग्रामों
में वसा हुआ है। इस प्रकार ग्रामों के उत्थान की। व्यवस्था वुनियादी
शिला के साथ ही साथ होती जा रही है। इसमें तिनक भी
सन्देश नहीं है कि ग्रामों के विविक दौत्रीय उत्थान कार्य में वुनियादी
शिला संस्थाओं का महत्व पूर्ण योग दान है।

इस सम्भाग में वुनियादी शिदाण तथा प्रशिद्याण संस्थाओं ने जिस प्रकार ग्रामों के उत्थान हेतु अनेक कार्यक्रमों की अपनाया है उसका विवरण तथा प्राप्त समंकी का विश्लेषणा पिक्ले अध्यादों में किया गया है। अनेक निष्कषी तक पहुंच कर उनसे सम्बक्ति सुफाव भी दिये गये हैं। वुनियादी शिद्या की समस्त संस्थाओं व्दारा ग्राम पुनर्निर्माण के कार्यों की शतप्रतिशत उपलिक वर्तमान परिस्थितियों में अत्यन्त कठिन है, अध्ययन व्दारा जिस प्रगति का दिग्दर्शन हुआ है उससे मिवष्य उज्जवल दिसता है।

इस अध्ययन हेतु सम्माग की वुनियादी शिक्षा संस्थातों में प्रशावली मेजीगई जिनमें से १२६ वुनियादी पाठशालाओं तथा १० वुनियादी प्रशिद्धाणा संस्थातों से प्रशावलियां वापिस प्राप्त हुई। उत: सम्माग की यही १२६ वुनियादी पाठशालातें तथा १० वुनियादी प्रशिद्धाणा संस्थायें इस शेवच कार्य का प्रोत्र मानी गई हैं। इसके जितिरिक २२ वुनियादी पाठशालातों के अध्यापकें, ७ वुनियादी प्रशिद्धाणा संस्थातें के प्राचायों तथा ३ जिला विचालय निरीदाकों से साद्धात्कार करके प्राप्त जानकारी के प्रमाणित एवम् संकेषित किया गया।

इस प्रान्त का निर्माण ३५ है। टी वड़ी रियासतें।
की मिला का किया गया था , निर्माण के समय यह प्रांतः
वहुत ही पिक्ड़ा हुआ था । विन्ध्य प्रदेश वनने पर इसमें स्कर्मता
लाने का प्रयत्म हुआ । सन् १६५२ से बुनियादी शिला का
प्रारम्म हुआ बीर उसके फ लस्करम ग्राम पुनर्निर्माण का कार्य मी शिला
संस्थावां ने प्रारम्म किया । मध्य प्रदेश में सम्मिलित है। ने के
पश्चात् बुनियादी शिला कारा ग्राम बुनर्निर्माण के कार्यों में उत्तरीचर
प्रांति है। सन् १६५८ से १६६१ तक की प्रांति विशेषा
उत्लेखनीय है । इस अध्ययन व्हारा विन्ध्य सम्माग की विमिन्न
बुनियादी शिलाण तथा प्रशिलाण संस्थावां व्हारा ग्राम पुनर्निर्माण
हैतु वायोजित सन् १६५२ से १६६१ तक के समस्त कार्यक्रमों की
प्राप्त जानकारी के वाचार पर जिन निष्काणों स्वम् सुकावों के। का



किया गया है उनका संदिगान्त वर्णान इस अध्याय में किया गया है।

## निष्कर्ष

-:0:-

इस अध्ययन से निम्नकंकित निष्कर्ण निकाले गये हैं:-

१- विन्ध्य दोत्रीय समस्त वृतियादी शिहाण तथा
प्रशिद्याण संस्थायें ग्राम पुनर्निर्माण हेतु विभिन्न परिमाणां में
वनेक कार्य क्रमें का वायोजन कर रही हैं। इस वायोजन में
संस्थावें की संख्या स्वम् कार्य क्रमें में पृति वर्ण उत्तरीत्तर वृद्धि है।
रही है।

२- इस सम्माग की वुनियादी शिदाण तथा प्रशिदाण संस्थाओं व्यारा ग्राम पुनर्निर्माण हेतु निम्नांकित कार्य कुम आयोजित हो रहे हैं :-

: व: स्वास्थय तथा हाईजीन के विमिन्न कार्यकुम

:व: सांस्कृतिक उत्थान के विभिन्न कार्यक्रम

सः प्राद किला के विभिन्न कार्य कुम

:द: सामाजिक उत्थान के विमिन्स कार्यक्रम

:यः आर्थिक उत्थान के विमिन्न कार्यकुम

:पर निर्माण के विभिन्न कार्यक्रम

३- निम्नांकित कायों के सबसे विषक दुनियादी शिदाण तथा पृशिदाण संस्थाय करने ली है तथा इन कायों में विधार्थियां, शिदार्थियां स्वम् ग्राम वासियों की भी रुचि सबसे विषक हैं:

:व: सार्वजनिक स्थानें की सफाई कर्ना, ग्रामीणों के व्यक्तिगत सफाई के नियम समकाना तथा घरें की सफाई करना 13/

भी भागाभू 1.711-11 H

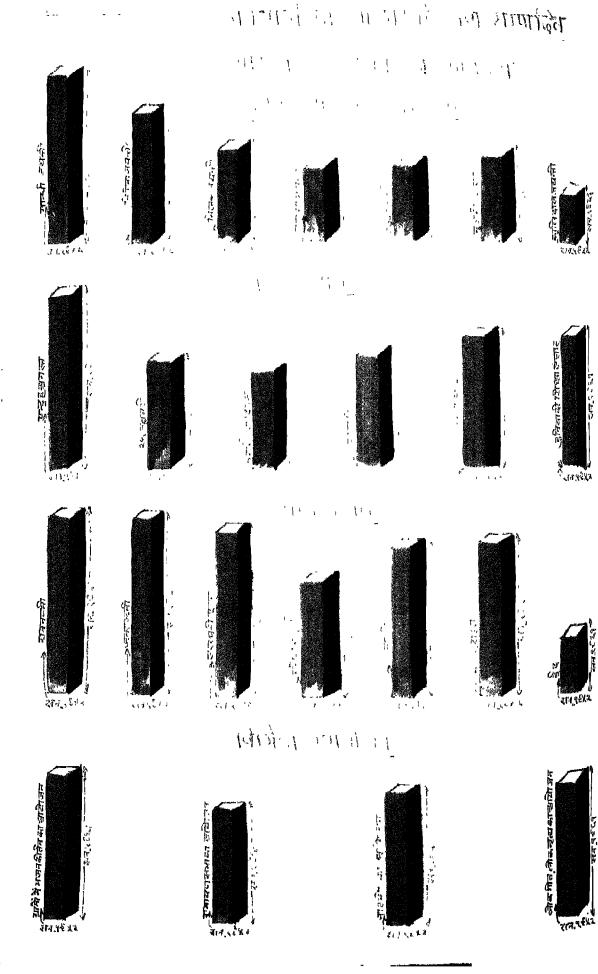

- :व: गांधी जयन्ती, पन्द्रह अगस्त,
  वुनियादी शिक्षा सप्ताह, रामनवमी,
  जन्माष्टमी तथा मजन कीर्तन का
  वायोजन ।
- :स: प्रेगद्रेग के। साचार वनाना तथा कृष्णि सम्बन्धी ज्ञान देना ।
- :द: जाति वन्यान की संकीर्णाता कम करने का प्रयास तथा अंक विश्वास मिटाने का प्रयास ।
- :यः फल्दार वृत्ता लगाना तथा ग्राम वासियाँ के फगड़ें। के। ग्रामें। में ही प्रेम से सुलकाने का प्रयास ।
- : कः सामाजिक कारी में अमदान करना ।
- 8- वुनियादी शिदाण तथा प्रशिदाण संस्थाओं विदारा आयोजित निम्नांकित कार्यक्रमों में ग्राम वासियों की रुचि नहीं है।-
  - : अ: घूम्र पान स्वम् नशैली वस्तुओं के सेवन से होने वाली हानियों का समफ ने स्वम् उनका परित्याग करने के कार्यक्रम
  - :व: समाचार पत्रः सुनने का कार्यं कृम ।
  - :स: पदा प्रधा के देग्डों के। सम्फाने स्वं छड़कों के समान ही छड़कियों के। मान्यता प्रदान करने के कार्यक्रम ।
  - :द: विवाह आदि उत्सवेां के अवसर पर अपव्यय केत न करने का कार्यक्रम ।
  - :य: से एक्ता गढ़े व गन्दे पानीकीन लियों के। वनाने का कार्यक्रम ।

- ५- निम्नांकित कार्यक्रमां के सामान्य संस्था में वुनियादी शिद्राण स्वम् प्रशिद्राण संस्थार्य आयोजित कर रही हैं तथा इनमें ग्राम वासियों स्वम् शिद्राणियों की रुचि भी सामान्य है:-
  - : ब: सड़कों तथा जलाशयों की सफाई स्वंभाजन में सुघार तथा जल के। शुद्ध रखने के कार्यकुम ।
  - :व: विनावा जयन्ती, तुल्सी जयन्ती,
    २६ जनवरी, गांधी सप्ताह, सवेदिय
    दिवस, वाल दिवस, सरस्वती पूजन,
    होली, दशहरा तथा रामायण सना स्वं
    नाटकें का आयोजन ।
  - :स: गृह उद्योगें का प्रेत्साहन देना तथा सरकारी विभागें की जानकारी देना ।
  - :य: खेती में उन्नति करने हेतु प्रयास करना ।
  - :फ: सड़कों के गढ़े भरना, कच्ची सड़कें वनाना तथा पाठशाला मवन पर सफोदी करना ।
  - ई- जातीय सर्व व्यापिक संकीणिता का ग्राम्म समाज पर वहुत अधिक प्रभाव है जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामें में हेद का आया-जन तथा सोख्ता गढ़े व गन्दे पानी की नालियां निर्माण करने के कार्य के। प्रेतसाहन नहीं मिल रहा है ।
  - ७- ज्यें ज्यें वुनियादी प्रशिक्षित अध्यापकें की संस्था वढ़ती जा रही है त्यें त्यें ग्राम पुनर्निर्माण के कार्य कुम के अधिकर विक संस्थार्य अपनाती जा रही हैं।

- य- वुनियादी शिहा। सप्ताह स्वं गांधी सप्ताह के आयोजन से इस कार्य कुम के। अधिक प्रेरणा मिली है ।
- ६- सामाजिक कार्यों में अपदान स्वं सार्वजनिक स्थानें की सफाई के कार्यक्रमों में ग्राम वासी अधिक रूचि छैने छो हैं इससे सिद्ध होता है कि उनमें सामाजिक मावना वलवती है। रही है और शिक्षालय समाज निर्माण का केन्द्र वन रहे हैं।

#### सुकाव

इस कार्य क्रम के। प्रभावशाली वनाने के लिये निम्नांकित सुफाव दिये गये हैं :-

- १:- ग्राम पुनर्निमाण हेतु ग्राम वासियों की रूपि जिन कार्यकुमें में सबसे अधिक व्वनियादी शिक्षाण तथा प्रशिदाण संस्थार्य किन्कि
  कर्ने लगी है उनकें समस्त शिक्षा संस्थार्य सुगमता से अपना सकती है।
- २- ग्राम पुनर्निर्माण हेतु संस्थाओं व्दारा आयोजित कुछ कार्य कुमों में ग्राम वासी रूचि नहीं छेते हैं। ऐसे कार्यो में निम्नांकित प्रयत्मां से ग्राम वासियों की रूचि एवं सहयोग का सम्बद्धन किया जा सकता है:-
- ंब: स्वास्थ्य तथा हाईजीन के कार्यक्रम
  में ग्राम वासी घूम पान तथा नरें जी वस्तुकों के परित्याग में रु वि
  नहीं हैते हैं उनकी इस कुटेव के। मिटाने के लिये ग्रामें में स्वस्थ मने।एंजन की व्यवस्था करना चाहिये । तथा में जन में सुधार
  करने के लिये ग्राम वासियों आर्थिक स्थिति ठीक करना आवश्यक है
  व्योक्ति वर्तमान स्थिति में सूक्षी रेटि मात्र का प्राप्त करना उनके
  लिये कठिन है। रहा है , संतुलित में जन ते। स्वप्नवत है। सम्मारण
  सागमा जियों की उपज से भी में जन में सुधार सम्मव है। सक्ता है।

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

:व: सांस्कृतिक उत्थान के लिये ऐसे प्रयत्म किये जांय जिससे वर्मांचता द्वा हो , प्रत्येक ग्राम वासी का दृष्टि केांग विशाल वने बार इंद तथा राम नवमी का समान उत्साह से मनाने लों । उनके मन में राष्ट्रीय त्याहारों के अवसर पर घार्मिक त्याहारों की मांति बांतिरिक उत्लास उत्तपन्न होने लों। लेक गीत स्वं लेक नृत्यों के प्रति ग्राम वासियों की वढ़ती हुई उदासीनता के मिटाने के लिये समस्त शिला संस्थाओं की चाहिये कि वे धन्हें अपनाये बार इनका प्रवार करें।

: भूँ द शिक्षा के लिये गामें में शिक्षा सिमितियों का निर्माण, सरकारी विमागें से प्रवार के साहित्य के। स्किति कर गाम पुस्तकालयों की स्थापना , तथा रात्रि पाठशालावों में साक्षारता के साथ साथ जीवन शिक्षा की व्यवस्था हेतु प्रयत्म होना चाहिये । अगर शिक्षा विमाग के साथ समाज शिक्षा विभाग के। मिला दिया जाय ते। प्रेंग्ड शिक्षा का कार्य अच्छी तरह चल सकता है ।

दः सामाजिक उत्थान हेतु वाल विवाह तथा पदा प्रथा की कुरि तियों के मिटाना स्वं लड़कों के समान लड़कियों के सम्मान विलाना आवश्यक है। किन्तु अज्ञान-क्षा ग्राम वासी इन क्योसी में रुचि नहीं लेते हैं। इसके लिये शिक्षा के प्रवार व्यारा ग्राम वासियों के दृष्टि केंगा के विशाल वनाना चाहिये। इसमें कन्या पाठशालायें अधिक योग दे सकती हैं।

:य: वार्धिक स्थित में सुवार के लिये लेती व ग्राम उद्योगों में उत्पति करना वावश्यक हैं। वत: साद वनवाने, वीच ग़ेरदामों के बच्चे वीजों के। वेगने, सहकारी समितियां वनवाने तथा गृह उद्योगों की स्थापना करने हेंतु प्रयत्न करना वाहिये। ग्राम वासियों के बज़ान के। मिटाकर बंघ विश्वास तथा विवाह वादि उत्सवों पर होने वाले वपव्यय के। रेक्स जा सकता है।

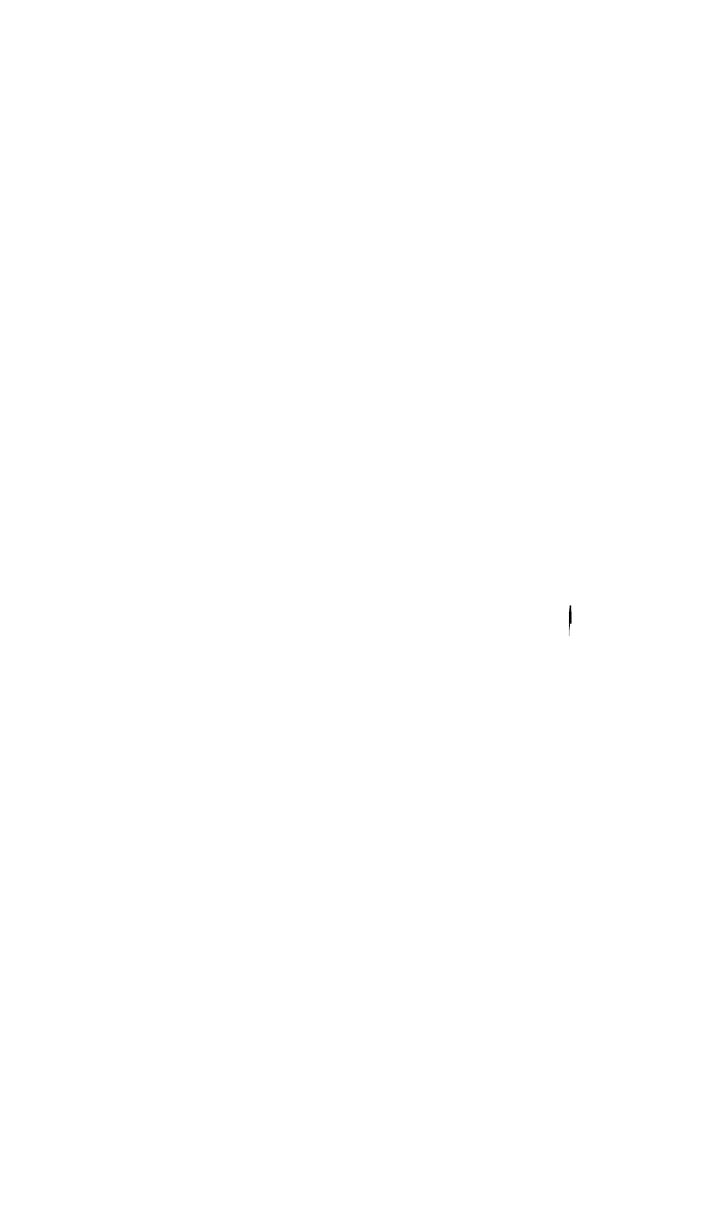

- : पिनाण कावे में ग्राम वासियों से सहयोग प्राप्त करने के लिये संस्थाओं के। दीर्घकाल तक साधना करना पहेंगी। ग्राम वासियों से आरम्भ में सहयोग मिलना सम्भव नहीं है। जब उनके मन में बध्यापकों के प्रति तथा उनके कार्यों के प्रति विश्वास है। जायगा तभी वे उनके निर्माण कार्यों में सिक्ट्र्य सहयोग देगे। संस्थायें निर्माण कार्यों का बादर्श प्रस्तुत करें, सीस्ता गढ़े तथा गन्दे पानी की नालियों का निर्माण संस्थाओं में व अध्यापकें। के निवास स्थानों पर किया जाय ताकि ग्राम वासी उनसे प्रेरणा ले सके।
- ३- गंधी सप्ताह स्वं वुनियादी शिला सप्ताह की मांति विमाग की बार से यदि बन्य कार्य क्रमों का आयोजन हा ता रहे ते। इस दिशा में निश्चित रूप से प्रगति है। सकती है।
- शुम्यादी शिलाण तथा प्रशिलाण संस्थाओं में यदि केनल विवादी प्रशिक्तिक व्यक्तियों की ही नियुक्तियां की जाय ते। इस कार्य में अवश्य ही प्रगति है। सकती है।
- ए- समस्त संस्थावें। के पास ग्राम पुनर्निर्माण के कार्यकृप के।
  सुचाक रूप से चलाने हेतु पर्याप्त सहायक सामृग्री होना चाहिये।
- ६- विभागीय वादेश गामीण वृतियादी पाठशाला को में ठीक समय पर नहीं में जाते । कभी कभी तो अवसर निकल्जाने के पश्चात् यह बादेश पाठशाला को में पहुंचते हैं। इस बच्चवस्था के कारणा पाठशाला को में कार्यक्रम ठीक तरह नहीं चल पाते हैं। वत: यदि इस सम्बन्ध के समस्त बादेश प्रत्येक संस्था में समय से एक सप्ताह पूर्व पहुंच सके तो कार्य कम विशेष प्रभावशाली वन सकते हैं।
- ७- जिन संस्थाओं में कार्य कृतों का संचालन सफालता पूर्वक हो। रहा है उन्हें प्रेतत्साहन दिया जाय तथा जन्य संस्थाओं के। इसके अनुमवों से अवगत कराया जाय ।



# इस दोत्र में भावी शायकार्य के लिए संकेत

-:00000:-

इस वैज्ञानिक युश में अन्य देशों की प्रगति के संदर्भ
में यदि अपने देश के ग्रामीण जीवन का तुलनात्मक अध्यम
किया जाय तो एक महान विष्मता दिलाई देने लगती है । यह
माना कि अपने ग्रामों के। उस प्रकार की मौतिक वादिता की
बार नहीं है जाना है , पर जीवन की प्राथमिक आवश्यकतावों में
तो उन्हें स्वावलम्बी बनाना आवश्यक है । उनका जीवन
सुलमय वन जाय, उनके मध्य ज्ञान का प्रकाश फैल जाय , वे देश दुनिया
की जानकारि प्राप्त करके स्वतंत्र देश में अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों
के। समफ ने लगे ऐसा प्रयास ते। कहना ही होगा । इसी लच्य की
मूर्ति हेतु वुनियादी शिला प्रयत्मकील है । वुनियादी शिला।
के इस समस्त ग्राम पुनर्निर्माण विषयक प्रयत्मों एवं कार्यक्रमों का जध्यम
करके उसके निष्कर्ण इस अमिलेख में प्रस्तुत कर दिये हैं , उनसे
इस लोत्र में श्रीष करने वाले मावी म कार्य कर्ता यह सहायता है
सक्ने ते। मैं अपना प्रयास सफल समफ्रूंगा । इस महत्व पूर्ण -विषय
मैं श्रीष कार्य के लिये विशाल लोत्र पढ़ा है जैसे कि :-

- :१: ग्राम पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमें के संचालन में वुनियादी शिक्षाण तथा प्रशिक्षाण संस्थावों की कठिनास्थों के ज्ञात करना तथा उनके निराकरण के उपाय वताना ।
- : त्रुनियादी शिक्षा के इन कार्यों क्रमों से ग्रामां पर कितना प्रभाव पड़ा है ।
- : बुनियादी प्रशिद्धाण काल में शिक्षाकों की ग्राम-पुनर्निमणि हेतु जा मार्गदर्शन प्राप्त है। एहा है उसके स्तर् की जंबा उठाने के उपाय ।



#### परिशिष्ट १

सन् १६५२ से १६५६ तक विन्ध्य प्रदेश की बुनियादी प्रशिद्धाधा संस्थावों में प्रचिलित पाठ्य क्रम के पृष्ठ ५ तथा ६ पर ग्राम पुनानियाधा के पांचवे प्रश्नपत्र का निम्नांकित केशि दिया गया है :-

## गाम पुनर्निमाणा

परिचय:- ग्राम की वास्तविक दशा, ग्राम बैर शहर की तुलना, गांव की समस्यायें।

गुम की आधिक, सामाजिक बार शैन्ताणिक स्थिति का निरीदाण, गुमीण सफाई बार स्वास्थ्य की दशा, गुम पुनर्नि-माण का नई तालीम में स्थान, गुम पुनर्निमाण के विचार से गुमीण पाठशालों का उद्देश्य, गांव की समाज का केन्द्र स्कूल, पूर्ण गुम के लिये स्कूल में कार्य व्दारा शिन्ता, स्वास्थ्य निर्माण का उद्देश्य, स्कूल में स्वास्थ्य, शिन्ता, समाज शिन्ता, व्यवसायिक शिन्ता ब्रीर नागरिकता का प्रशिक्ताण। गुम स्कूल में गुम निर्माण के लिये निम्न कार्य किये जायेंगे :-

सामान्य:- गांव की आवादी, मूमि बैार समस्याओं का अध्ययन।

अधिक :- बेती का अध्ययन कृष्णि उधाग की र व्यापार आदि। जी बिका के बन्य साधन । ग्राम उधांगों की अवनति, ग्रामी ण उधांगों से बाय के व्यारा आत्मिनिर्मरता । कृष्णि तथा ग्रामी ण उधांगों की उन्नति के उपाय । गांव की उत्पादन की विक्री के साधन । सहकारी समिति, गांव में इसके लाभ, जीर कार्य प्रवाली । हलवाई प्रथा इसके बार्थिक पहलू, कम धन बार काम ।

सामाजिक:- विभिन्न जातियों जार कण्डे। का अध्यक्त । उनका जापसी व्यवहार वर्म जार घार्मिक उत्सव । अन्य विश्वाशः । श्वाराव । काङ्ग कृती । हुवा हूत । इसके। दूर करने के उपाय । सिन्नी की दशा । उनका समाज़ मैं स्थान, उनकी शिला । बाङ्गिक रिल्ला का ग्राम्य जीवन पर प्रमाव ।

शिहा :- ग्रामीण विशिह्यत वार् शिह्यत व्यक्तियों का ज्ञान, शिह्यत व्यक्तियों का पेशा, गांव में शिह्या की सुविधार्वे पृत्यिक वासु के शालों की संख्या वाराम के समय ग्रामीण्या के कार्य पुतुसत के समय राष्ट में प्रेम उत्पन्न कर्ना।

स्पार्श की र स्वास्थ्य :- ग्राम वासियों के स्वास्थ्य की दशा, ग्राम की प्राकृतिक दशा पानीकी व्यवस्था, कुंबों की दशा, कुंबा तालावों के। साफ रखने की व्यवस्था, मकान निर्माण नालियां रास्ते व नावदान, कूड़ा के। ए मल मूत्र के लाम, खाद निर्माण, ग्राम का भे। जन बे। र उसकी उद्धित की विधियां, प्राप्त वस्तुओं से उन्नति के उपाय।

ग्रामीण स्कूल पृत्येक ग्राम समस्या के इल करने में सहायता करेगा जार नई विचारघारा, नई स्फूर्ति नेतना के व्दाराः घामिक, सामाणिक न राजनेतिक सभी नुराइयों का दूर करेगा। उस कार्य के लिये कई कार्य कुम ननाना नहेगे जैसे कि सांस्कृतिक कार्य तथा कथा कीर्तन, ग्राम मेला लगनाना, ग्राम पदिश्विनियों का आयोजन करना स्कूल में उत्सन मनाना, नाटक और प्रहसन दिखाना।

#### परिशिष्ट - २

२ अब्दूवर १६५५ से १७ अब्दूवर १६५५ तक जिला टीक्षमगढ़ की पाठशालाओं ब्दारा आयोजित ग्राम पुनर्निर्माण के कार्यकृम का मूल्यांकन करके जिला विधालय निरीत्तक ब्दारा उच्च कार्यालय के। भेजे गये विवरण पत्र की प्रतिलिपि निम्मांकित हैं:-

प्रेषाक श्री की रैश चन्द पंत जिला विद्यालय निरी पाक टीकमसढ़

वर्द शासकीय पत्र कुमांक २२४७ जी ०२० दिनांक ८-६-५६ प्रिय श्री जाशी जी

वापके अर्द शासकीय पत्र कुमांक ५४०० दिनांक ३१-८-५६ का उत्तर इस कार्यालय के पत्र कुमांक २०८०-८८-जी ०२० दिनांक ७-६-५६ के व्हारा दिया जा चुका है। किन्तु उसके अमदान की रिपोर्ट दूसरे दिन मेजने की लिखा था।

वत: आज पिक्ले दे व अक्टूबर सन् ५५ से १७ अक्टूबर सन् ५५ तक मनाये जाने वाले अमदान सप्ताह में, पाठशाला मबन निमाणा कायों में तथा अन्य अवसरों पर किस गये विभिन्न कायों में जा अमदान हात्रें व्दारा हुआ उसकी देा सूचियां निम्न अनुसार प्रैष्टात हैं जा इसी पत्र के साथ सामिल हैं।

- १- श्रमदान सप्ताह ११०२५ रूपया ७ आना
- र- मवन निर्माण मैदान की सफाई अन्य सार्वजनिक कार्यो का चंदा २१५०० रूपयाः।

स्कत्र ३२५२५ रु ०७ अना

#### हस्तानार जिला विषालय निरीनाक टीकमगढ़

# श्रमदान सप्तातः में किए गये कायो का मूल्यांकन

| १- जूनियर हाई स्कूल जेर्निन             | १४५ रूपया         |
|-----------------------------------------|-------------------|
| २- केन्द्र दिगाडुा                      | <b>७</b> ८७ रूपया |
| ३- देश                                  | १०७ रूपया         |
| ४- जूनियर हाई स्कूल बड़ा गांव           | ४०४ रूपवा         |
| ५- केन्द्र तथा जुनिया हाई स्कूल लिमारा  | १०१६रू पया = बाना |
| ६- केन्द्र वड़ा गाँव                    | १७५० रूपया        |
| ७- केन्द्र पछेरा                        | ७०३ रूपया ८ बाना  |
| द- बैंग्स                               | ३२४ रूपया         |
| ६- कैन्द्र तथा जूनिया हाई स्कूल मवई     | ११३१ रूपया ४ वाना |
| १०- केन्द्र टीकमगढ़                     | ५३० रूपया         |
| ११- केन्द्र व त्देवगढ़                  | ८६० रूपवा         |
| १२- जूनिया होई स्कूछ वारका              | ३५ रूपया          |
| १३- केन्द्र तथा जुनिया हाई स्तूल सगीपुर | २७७७रू पया ५ वाना |
| १४- जूनियर हाई स्कूल टीकमगढ़            | ४२१रूपया १४वाना   |
|                                         | ११०२५ हपया ७ वाना |

|  | J. |  |
|--|----|--|
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |

उपरेक अमदान, पाठशाला मबन निर्माण कार्यों में, बेल के मेदानें। की सफाई रास्ताओं की मरम्मत, सार्वजनिक स्थान स्वं कुआं आदि की सफाई में किया गया है।

#### कस्ताचार जिला विद्यालय निरीचाक टीकमगढ़ विनध्य प्रदेश

# -:। सूची अमदान जा पृथम पंचवणिय याचनान्तर्गत पाठशालावां में हवा ।:-

| कुमांक नाम स्कूल       | कार्य जा अमदान में हुआ अनुमानित मूत्य                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १ प्रा० मजना           | स्कूल से वस्ती तक सङ्क ५०० रूप <b>का</b><br>तैयार की गई ।                                                                   |
| २ जू०हा०मवर्ष          | मवह कारी रोड के तीन ७०० रा०<br>मील तक नाली खाँदी तथा                                                                        |
| ३ // व त्देवगढ़        | भाइ मंताई स्टाये<br>वगीचे से वस्ती तक सङ्क की ५०० रा०<br>लैविल कराई गई तथा किले<br>के पास वाली वाल फील्ड                    |
| ४ ,, वड़ा गाँव         | वनाया<br>नवीन स्कूल मैं पत्था तथा हैटों ५०० रू०<br>का लाये तथा सामने सहुक स्वं<br>कुंस के निमाणा में सहायता                 |
| प् कुछ्डेश्वर केम्प मै | हर्ट ३,००० तैयार की लपड़े<br>५,००० कुंश की मरम्मत तथा<br>आदश्री पेशाव घर सर्व पालाना                                        |
| ६ सर्गा पुर            | स्पृतिकत्वर कामी पर मिट्टी डाली २,००० रु०<br>सङ्क, स्कूल निर्माण, सफ़ाई ५०० रु०<br>सेल का मैदान सर्वजनिक स्थाने।<br>की सफाई |
| ७ जू०हा ०टी बमगढ़      | ना तनार<br>गणीशः गंज सङ्ग्रक निमाणा, स्तुल ३०० राज<br>की नहारितनारी                                                         |

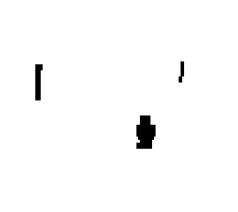

| 2              | जू०हा० का (ी        | _                              | _               | पर मिट्टी              | <b>500</b>      | रु पया     |
|----------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------|
| 3              | प्रा० समरा          | वार सेल<br>स्कूल निग्<br>लगाना | _               |                        | ,<br>Yoo        | रु०        |
| १०             | प्रा० वर्नेरा       | न्यू खुदार                     | हैं, खपर        | ा चढ़ना                | १ ५०            | হ ০        |
| ११             | जू०हा० सरकन पुर     | सेल के मै                      | दान की          | सफा है                 | 00 F            | रु ०       |
| १२             | प्रा० लड्डवारीः     | भवन नि                         | मिंग            |                        | 800             | रु ०       |
| 64             | कन्या पा०मवर्ह      | पाठ०भव                         | न निमा          | . ज                    | ЙO              | र ०        |
| १४             | सापैतन              | मैदान जै                       | / //<br>Tर् वगी |                        | <del>2</del> 00 | চ ০        |
| १५             | माबरा               | पाठ्य भ                        | वन निः          | माधा                   | 800             | <b>ক</b> ০ |
| १६             | <b>बंता</b> रा      | "                              |                 | ,्रच <u>व</u> ूतर्गानि | नमिणार०         | ০ ক ০      |
| १७             | प्रा० निवारी        | "                              | "               |                        | Доо             | ক ০        |
| 8₹             | जू०हा ० सी चर्कली   |                                | "               | बैगर्डिंगा             | १,,000          | ₹ ०        |
| 38             | जू०हा० टैहरका       | "                              | "               | "                      | Коо             | कृ-०       |
| ₹0             | ,, जेरीन            | "                              | "               | "                      | १,,000          | रु ०       |
| 78             | ,, बैारका           | "                              | "               | "                      | йоо             | क् ०       |
| <del>?</del> ? | ,, सेमरी            | "                              | "               | 11                     | yoo             | চ-০        |
| <del>5</del> 3 | प्रा॰तातार पुरा     | 11                             | "               |                        | <b>ह</b> 00     | ह          |
| ₹8             | भाषाल पुरा          | "                              | "               |                        | Ã0 <b>0</b>     | र ०        |
| <b>5</b> 7     | पुग् कुलुना         | "                              | "               |                        | ooy             | रु         |
| 7              | ६ कन्या पुल्विशिपुर | 11                             | "               |                        | <b>Ã</b> ወዕ     | र ०        |
| <b>3</b> 6     | प्रा० सिमरा         | "                              | 11              |                        | 400             | ক ত        |

| <b>3⊏</b>        | प्रा० | <b>ज:मरी</b>          | मवन नि | नमाँगा            | पाठश                | ाला                              | ५००              | रुपया           |
|------------------|-------|-----------------------|--------|-------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 35               | "     | वीर सागर              | "      | "                 | "                   |                                  | <b>йо</b> о      | रू ०            |
| ąo               | "     | <b>ननाव</b> ली        | "      | "                 | //                  |                                  | Коо              | रु-०            |
| <b>३</b> १       | "     | ककावनी                | "      | "                 | ,,                  | ,                                | ÃОО              | <b>ह</b> े      |
| <b>3 ?</b>       | ,,    | सै।रका                | ,,     | ,,,               | / .                 | ,                                | १,,000           | <b>ह</b> े      |
| <b>3 3</b>       | "     | सकेरा                 | ,,     | . ,,              | /                   | ,                                | 9,000            | <b>ক</b> ০      |
| 48               | ,,    | कैना                  |        | ., ,              | ,                   | ,,                               | 8,000            | <del>ह</del> ि० |
| şų               | "     | वंजारी पुरा           | Γ,     | , ,               | ,                   | ,,                               | १५०              | रु ०            |
| 3 &              | তুতভা | 10 वम्हेरी            |        |                   |                     | ,,                               | <b>340</b>       |                 |
|                  |       |                       |        | खर्वजन<br>स्पार्ट | किः स्थ             | ानेां की                         | •                |                 |
| 30               |       | पछेरा                 |        |                   | _                   | मिशा मे                          | ोदान <b>४५</b> ० | रु ०            |
|                  |       |                       | 7      | शि सफ             | 1.6                 |                                  |                  |                 |
| ą⊏               | সূত া | हा० स्कूल दि          | गेड़ा  | सेल क<br>वगीच     | । <b>बै</b> दा<br>। | न बैंगर                          | 570              | ह ०             |
| 3\$              | "     | वम्हारी वर्           | 1नाः   |                   |                     | निम <b>िं</b> ग<br>स्फ <b>ाई</b> | 00 <b>5</b>      | र ०             |
| 80               | ,,    | बालम पुरा             |        |                   |                     | निम <b>िंग</b>                   | १००              | रु              |
|                  |       | चन्दैं(1              |        | "                 | ,,                  | "                                | <b>\$</b> 00     | क क             |
|                  |       | वहैं। इंग             |        | "                 | "                   | "                                | ÷46              | চ ০             |
|                  |       | ं<br>वम <b>ि</b> डाँग |        | "                 | "                   | "                                | १० (             | ত কৃত           |
| 88               | "     | लार्                  |        | "                 | "                   | "                                | Ų                | ০ ক্ত           |
|                  |       |                       |        | मैदान             | की स                | फाई                              | ,                |                 |
| ጸለ               | ,     | , ह्नाता              |        | _                 |                     | नमर्था                           | <b>સ્</b> છ      | <b>० ह</b> ि    |
| કુ <del>ર્</del> |       | ,, राम नगर            |        | "                 | "                   | "                                | <b>१०</b><br>-   | ০ ক             |

| ૪૭  | प्रा० वैरवार पाठ०भवन निर्माण                | . 500           | रुपया      |
|-----|---------------------------------------------|-----------------|------------|
| ሄ⊏  | // माची // // //<br>मैदान की सफार्ट         | 005             | रू०        |
| 38  | / कर्नेरा पा० भवन निमाणा<br>मैदान की सफाई   | <del>2</del> 00 | <i>ত</i> ০ |
| Йo  | // हर पुरा पा०भवन निर्माणा<br>मैदान की सफाई | 700             | रु०        |
| प्१ | // वमाताल पा०मवन निमाणा<br>मैदान की सफाई    | 800             | ₹ <b>0</b> |
|     |                                             |                 |            |

२१५०० रूपया

#### हस्तादार्

जिला विद्यालय निरी हाक टीकमगढ़ विन्ध्य पुदेश

#### परिशाष्ट -३

मध्य प्रदेश की बुनियादी प्रशिद्धाण संस्थाओं के नये पाठ्य कुम में पुष्ठ २६ व २५ पर ग्राम बुनिर्निष्ण का निम्नांकित कोष्टि दिया गया है :-

### समाज सेवा

पुत्त्वेक प्रशिक्षण केन्द्र अपनी सुविक्षासार कम से कम स्क गाम समाज सेवा के दृष्टि से चुनेगा तथा अपने प्रयत्नों सेए उसके समग्रिकास का यथा सम्मव प्रशास करेगा । इस कार्य के हेतु पृति वर्षा नवस्वर मास में एक सप्ताह के लिये गाम शिविर की योजना बनाई जाय । इस शिवर के बन्तगीत निम्नांकित कार्य है। सकते हैं :-

- १ ग्राम का सामाजिक, आर्थिक स्वम् शैनिणिक सर्वेदाण ।
- २ ग्राम सुमार तथा ग्राम शाला सुघार हेतु योजना बनाना ।
- ३ गामें बागें का अध्ययन तथा उन्हें उन्नति करते का उपाय।
- ४ ग्राम सफाई एवम् स्वच्छता।
- ५ स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान का प्रवार व प्रसार्'।
- ६ वीमारियों की राकि धाम व उपचार।
- ७ लेक कत्याणकारी प्रवृत्तियों में योगदान ।
- ८ अम कान द्वारा निमाण कार्यो में सिक्क्य सहयोग।
- ६ मेले उत्सव के अवसर पर सेवा कार्य।
- १० गाम शाला का सामुदायिक केन्द्र के रूप में विकसित कर्ना।
- ११ सामा सिकाशिकाणा, गाम के अनुरूप स्वस्थ्य महे। रंजन ।
- १२ सहकारिता का प्रचार , प्राथमिक सहायता ।
- १३ रंगमंच निर्माण, नाटक प्रहसन, व्याख्यान माला, कटपुतली, चलचित्रं, मैजिल लैन्टर्न प्रदर्शन, विभिन्न युवक मण्डल ग्राम सेवा दल, अलाङ्गा तथा खेल कूद, आदि कार्यो का संगठन तथाकाकार्यों व्यारा ग्राम नेतृत्व का विकास।

# ग्राम सेवा शिविर

प्रस्तुत पाठ्य क्रम में व्यवहार पदा पर अधिक वल दिया
गया है। सामुदायिक जीवन के अन्तर्गत स्क सप्ताह के ग्राम सेवा शिविर
के। पाठ्य क्रम में क्र्यान दिया गया है। जत: इस ग्राम सेवा शिविर
के। पश्चित्राण का स्क महत्वपूर्ण कंग माना जावे। सामाजिक जीवन
जीर शिदाण संस्थाओं की गतिविधितों में पारिक्ष्मिक सहकार्य स्कं
समनवय लाने के लिये यह शिविर स्क उत्तम सायन सिद्ध होगा।
इस शिविर में २५ प्रशिक्षाणीं स्वं उनके तीन शिक्षाक शासकीय व्यव
से जावेगे। प्रशिक्षण वियालय के प्राचार्य अपनी ग्राम सेवा शिविर
सम्ताह की योजना स्वीकृत्यर्थ अपने संमागीय शिक्षा धिक्कारी के।
प्रस्तुत करेंगे।

# -:शिविर् के उद्देश्य :-

- १ शाला और समाज के वीच सामंजस्य स्थापित कर्ना।
- २ गाम के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास करना ।
- गाम सेवा कार्यात विभिन्न संस्थावां में समन्वय स्थापित करना : भारत सेवक समाजृ विकाश सेवा खण्ड, समाजृ सेवा विभाग, : इत्यादि ।

# -: शिविराधियों के चुनाव का आधार :-

संस्था के पाठ्य कुम स्वं पाठ्येतर कार्यकुमेरं में प्रगति के मूत्यांकन के आधार पर २५ प्रशिक्षणा धियों का चुनाव संस्था के प्राचार्य करेंगे। यह मूत्यांकन निम्नलिक्ति वातें। पर आधारित है।गा :-

- १ क्रैमासिक परीचाः का मूल्यांकन ।
- र सामाजिक काया में सक्किय याग दान।
- ३ अध्यापन कार्य **सै** विशेषाताः ।
- ४ ग्राम सैवा कार्यका अनुभव ।

### परिशिष्ट - ४

वुनियादी शिद्धा सप्ताह के लिये श्री संवाहक छै। कशिद्धाण मध्य प्रदेश की और से प्रति वर्ष बुनियादी संस्थाओं के मार्ग दर्शन हेतु योजना प्रसारित की जाती है। यहां पर सन् १६६२ में कृमांक । किया । म । ए । ८५, मेरपाल दिनांक ६ जनवरी के प्रसारित वादेश की प्रतिलिप नीचे दी जाती हैं: :-

राष्ट्रीय शिदाा प्रणाली की सबसे वड़ी महत्व पूर्ण विशेषाता यह है कि वह जीवन की परिस्थितियों से निकतम सम्बन्ध स्थापित रखती है।

Ξ

प्रजातांत्रिक आदशों के मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने हुँते शिक्षा विशारदों ने शिक्षा के इस पहलू पर विशेषा वल दिया है।

पृशिनाण संस्थाओं में पृशिनाणाधिओं के शाला एकं समाज के बीच सहयेग की आवश्यकता भी अनुभूति करना चाहिये।
विशाल समाज के वीच शाला एक लघुसमाज है। अनुसासन हीनता, स्वम् लग्न शीलता की बुराह्यों के दूर करने तथा उनमें अम के महत्व की भावना आपूरित करने के लिये यह आवश्यक है कि समाज सेवा शिविर आयि। शिविर अवधि में विविध कार्य कुमें के व्यारा हन शिविरों के कारण पृशिनाणाधिकों के ग्रामीणाँ की समस्याओं एवं उसके निराकरण के साधमा का व्यावहारिक ज्ञान प्राक्त है। सकेगा।

समगज्येवा शिविर के लिये कार्य कुम की विस्तृत रूपरेखायें नीचे पृस्तुत की जाती हैं :-

- १ शिविर में प्रशिक्ताणी ग्राम का पर्यवैक्तण करेंगे।
- २ ग्रामस्बच्छता :-
  - : अ: गाम की समस्त सहकों की स्वच्छताः।
  - :व: शाला के आस पास के स्थानें तथा सेल के मेदानें की स्वच्छता।
  - :स: नालियों, गन्दे गढ़ेां, घूरें आदि की सफाई।
  - : ड: पंचायत भवन, गांव की चैंगपालें, ढेंगरघरें, मन्दिर्हें कुंतों तथा जनसमा, स्थलें की सवच्छता।
  - ३ शैद्धाणिक प्रदश्वनियां :-

तृतीय पंचव विधि योजना, समाज शिहा, पेढ़, शिहा स्त्री शिहा, सादाता, मकनिवेष, बुनाव - प्रणाठी नागरिका के अधिकार आदि विषयों से सम्बंधित पहले से तैयार किये गये नार्ट्स, पेक्टरें तथा नकशाँ की प्दरित किये जावे।

४ राष्ट्र गीत प्रशिताण :-

सभी प्रौद्धेर एवं वालक वालिकाओं के राष्ट्र गीत के शुद्ध उच्चार्ण स्वं अर्थ से अवगत कराया जाने।

प दीवालें पर उद्धरण उक्तियों आदि काः लिखाः जानाः :-

प्रशिष्टाणाधी अच्छे लेखकों के उदर्ग, कहावतें, राष्ट्रीय नेताओं तथा महान व्यक्तियों की उक्तियां जा अवसरके अनुकूल हों। ग्रामें में मकानें की दीवालों पर लिख देवे।

- ६ निम्नांकित के लिये लेल कूद आयोजन :-
  - १ प्रौढ़ पुरुषा।
  - २ प्रादृ स्त्रियां।
  - ३ शालेय वालक वालिकार्यै।
- ७ सांस्कृतिक कार्य कुम :-कार्य कुम १ शिन्ता थियों तथा २ ग्रामीणाँ के व्यारा आयोजित किये जाने।

प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक स्वं उच्चतर माध्यमिक विचाल्यों के लिये सुकाव

१ सप्ताह पर प्रत्येक गांव स्वं नगर में प्रमात फोरियां आयोजित की जावे। क्षात्र स्वं शिदाक्यणा अनुशासित ढंग से प्रभातफोरी में प्रयाणा करें, उपयुक्त गीत गांवे तथा साद्वारता प्रसार स्वं निर्दारता की वृराह्यों से सम्बंधित उचित पास्टर अपने साथ रखे।

- २ समूचे गाम अधवा नगर की मुख्य दीवालें तथा महत्व पूर्ण स्थानें। पर उपयुक्त नारे स्वं उद्धरण लिखें जावे । तत्सम्बन्धी पेरस्टर भी तैयार कराये जावे तथा महत्वपूर्ण केन्द्रीय स्थानें। पर चिपकाये जावे ।
- ३ शाला बहाता या उपयुक्त स्थान पर ग्राम या नगर का बृहदाकारीय नक्शा बनाया जावे। इस नक्शे में इस चीत्र की निदयों, पर्वत , उपजें, आवादी, बृद्धां का विवर्ण, स्मार्क, अवलेकिनीय दृश्य आदि बंकित किये जावे।
- थ शालेय मवनों, शालेयोधाना, शालेय अहातों तथा शालेय कृष्टिंगने। की स्वच्छता, मरम्मत, सजावट का कार्य किया जावे। इस काम के लिये अम दान एवं आर्थिक योग के रूप से जनसङ्योग स्मुपल का किया जावे। शालेय मबनों की सफोदी की भी आवश्यकता अनुमूत होगी।

अतस्व सफोदी भी की जावे। दीवालों, हतों आदि की मरम्मत भी करना आवश्यक होगा। दरवाजों, खिड़कियों में नया रंग स्वं पेन्ट पोत कर उन्हें नवीन स्वरूप प्रदान किया जावे।

- ए सांस्कृतिक कार्य कृम स्वं नाट्य कार्य कृम आयो जित किये जावे
   निर्दारता की बुराक्यों स्वं साद्याता के लाभें का निरूपित करने
   वाले नाटक हैले बावे ।
- ६- प्रदर्शिनियां, खेल-कूद आदि आयो जित किये जावे।

-:000:-

=

# परिशिष्ट ५

#### श्री जिला विद्यालय निरी साक :म०५०:

महै। दय जी ,

अपने जिले की बुनियादी प्राथमिक पाठशालाये ग्रामा निर्माण हेतु जी कार्य क्रम प्रस्तुत करती रहती हैं, उसके सम्बन्ध में विवरण जानना चाहता हूं। कृपया उनके व्दारा सम्मन्न कार्यक्रम से सम्बन्धित विवरण इस पत्रक में यथास्थान लिखकर शेषा वातों के। काटने का कष्ट करिये। कृपा के लिये आभारी हूं।

कुण्डेश्वर :टीकमगढ़:म०५०

भवदीय:-

पुन नारायण रूसिया

दिनांस :-

राजकीय बुनियादी प्रशिकाण महाविधालय

१- यहां पृत्येक सन् की बुनियादी प्राथमिक शालाओं की संख्या लिख दी जिये :-

| सन्<br>१९५२ |                     |                     |  | <br>। सन्<br>।<br>।१६५६<br>। |                |  |                | सन्  <br> <br> १९६०<br> | सन्<br>१६६१-६२ |
|-------------|---------------------|---------------------|--|------------------------------|----------------|--|----------------|-------------------------|----------------|
|             | <br> <br> <br> <br> | <br> <br> <br> <br> |  |                              | <br> <br> <br> |  | <br> <br> <br> | <br> <br>               | !<br>!<br>!    |

२- कार्यकृमा के सम्बन्धा में कृपया नीचे के पत्रक में देग प्रकार की जानकारी दी जिए:-

१- पाठशालार्ये जा कार्य कर्ती है। उनके सामने सही : : का

२- "कुमांकन " के स्थान में, जा पाठशालाओं व्दारा सबसे अधिक होता है। उसके सामने नं० १ लिख दी जिस । अब पहले से कम किन्तु अन्य कार्यों से अधिक जो कार्य होता है। उसके कामने नं० २ लिख दी जिस तथा उससे भी कम जो कार्य होता है। उसके सामने नं० ३ लिख दी जिस । इस प्रकार जो कार्य सबसे कम है।ता है। उसके सामने जिस । इस प्रकार जो कार्य सबसे कम है।ता है। उसके सामने अन्तिम नम्बर लिखिर। जो कार्य पाठशालाओं में न होता है। उसके सामने गुणा :: का निशान लगा दी जिर :-

1

| <br>           | जा कार्य होता है।<br>उसके सामने: का ।<br>निशान लगादी जिए।     | कार्यकुम का विवर्णा                       | क्रमांक्न<br>कार्यों के अनुसार्थ रे<br>३,४ आदि लिखदी जिस्                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सां ।          | ا<br>ادما سنامه ساسرایمه سا درا بهایم سامه رسامه استانی سایمه | <u></u>                                   | minetaries des la <del>minetaries des la contra de</del>                                                       |
|                | į;                                                            | महापुरुषों की जयंतियां                    |                                                                                                                |
| स्कृ           |                                                               | राष्ट्रीय त्याहार                         |                                                                                                                |
| নি             | i                                                             | •                                         |                                                                                                                |
| <br>स          | !                                                             | धार्मिक त्यांहार                          | 1                                                                                                              |
| i              | į                                                             | की तैन                                    |                                                                                                                |
| <b>का</b> ।    | I I                                                           | रामायण सभा                                | l<br>                                                                                                          |
| र्य            | į                                                             | नाटक                                      |                                                                                                                |
|                | İ                                                             |                                           | <u>.</u>                                                                                                       |
|                |                                                               | लेक्गीत-लेक्नृत्य                         | ]<br>}                                                                                                         |
|                | , (<br>                                                       |                                           | **************************************                                                                         |
| स्वा           |                                                               | व्यक्तितत सफाई                            | 1                                                                                                              |
|                | į                                                             | घरें की सफ़ाई                             | 1                                                                                                              |
| स्थ्           |                                                               |                                           | i                                                                                                              |
| य              | <br>                                                          | सङ्कों की सफाई                            | <br>                                                                                                           |
| ব              |                                                               | जलाशयां की सफाई                           | į                                                                                                              |
| था             | <br>                                                          | सावैजनिक स्थानैकिसफा                      | <b>ૄ</b>                                                                                                       |
| हा             | 1 1                                                           | भैगजन सम्बन्धी सुघगर                      |                                                                                                                |
| Ą              | ]<br>                                                         | _                                         | į                                                                                                              |
| जी             | [                                                             | यूम्रपान निष्वेष                          |                                                                                                                |
|                | i                                                             | शुद्ध जल का प्रयोग                        | į                                                                                                              |
| न              | ļ                                                             |                                           | ļ                                                                                                              |
| es es es es es | ]<br>                                                         | , w 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |                                                                                                                |
|                | !                                                             | प्राद्धेर का साजारवनान                    | τ[                                                                                                             |
| द्रैा          | i                                                             |                                           | 1                                                                                                              |
| पुँग<br>इ      | !                                                             | समाचार सुनाना                             |                                                                                                                |
|                | į                                                             | पंचव जीया थे। जनायैसमका                   | 기()<br>                                                                                                        |
| "शि            |                                                               | कृषि का ज्ञान देना                        | į                                                                                                              |
| द्गा           | •                                                             | ।<br>उद्योगींका ज्ञान देना                | rĺ                                                                                                             |
|                |                                                               | ।<br>।<br>।सरकारी विभागे।कीजान            | 1                                                                                                              |
|                | Į.                                                            | <br> सरकार। वनानाकाणानः                   |                                                                                                                |
|                |                                                               |                                           | عرب الأركبية في المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب الم |



| <del></del>          |                                                                 | ر المسلم المسلم في المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم<br>المسلم المسلم | الله أنها الله المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراج |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नाम !<br>!<br>!<br>! | जाकार्य है। ता है।<br>उसके सामने: का<br>निशान छगा ।<br>दी जिए । | कार्यकुम का विवर्ण                                                                                                                                                                                                               | । कमांकन<br>। कार्या केंग्रुसार<br>। १,२,३, ४आदि<br>। लिख दी जिस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -                    | مرکورند <b>ر میں در نمارندر در برن در در اس</b> ارندر انگر      | ے کے در شرح سے سے سے اس کے درسی سے بھی سے بھی سے بھی سے بھی سے بھی سے بھی سے بھی ہے۔                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नि ।                 | 1                                                               | सङ्कों के गढ्ढे भरना                                                                                                                                                                                                             | <br> <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| मा                   |                                                                 | कच्नी सङ्क वनाना                                                                                                                                                                                                                 | į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ण                    | <br> <br>                                                       | पक्की सङ्कं वनाना                                                                                                                                                                                                                | i<br>I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| का ।                 | <br>                                                            | पाठशाला भवन वनाना                                                                                                                                                                                                                | i<br>I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| र्य                  |                                                                 | सार्वजनिक कामा मैश्रमदानकरन                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | İ                                                               | पाठशाला की वहार्दीवी सीवना                                                                                                                                                                                                       | (T<br> <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <br>सा               |                                                                 | है। टीउम् कीशादियों की हा निर्यास                                                                                                                                                                                                | <br>म्हाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मा                   |                                                                 | पदा प्रथा की हानिया वताना                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ''<br>'জি            | <br>                                                            | ।<br>अन्यः विश्वास दूर करना                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>क</b>             | <br>                                                            | हुवा हूत का भैद मिटाना                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| क <b>ा</b>           | i<br>i                                                          | ि<br> लुड्क्कियां के लड्कांकिसमान वताः                                                                                                                                                                                           | न्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| र्य                  | i<br>i                                                          | । स्थर्य सेवक दल बनाना                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نتمز فجم ثنمة حثمة   |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  | <br>====================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| आ                    | <b>!</b><br>!                                                   | ।<br>! मुकदमें वाजी की हानियांसमन                                                                                                                                                                                                | जना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                    | 1<br>t                                                          | । अन्यः विश्वास दूर करना                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| व                    | !<br>!                                                          | उत्सवै पर फिजूलसवीरीकना                                                                                                                                                                                                          | • }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वि                   | l<br>!                                                          | सहकारी समितियां वनवाना                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| का                   | .]<br>                                                          | बैती के नये तरिके वताना                                                                                                                                                                                                          | į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>स</b> ,           |                                                                 | गृह उथागां का प्रात्साहन दे                                                                                                                                                                                                      | ना i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| कें                  |                                                                 | कुषा क्रूत हराना                                                                                                                                                                                                                 | i<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| का⊤                  |                                                                 | फलदार् वृदा लगाना                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| र्य                  | į                                                               | सुकरे वीज वाटना                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3</b>             | į                                                               | बाद वनवाना                                                                                                                                                                                                                       | l l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| म                    |                                                                 | उद्योगी का सामान देना                                                                                                                                                                                                            | . !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | Ţ                                                               | । वीमारियों की रेकियामकर्न                                                                                                                                                                                                       | Ļ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

- ३- कृपया निम्न पृथ्नें। के उत्तर ै हां ै या नहीं में दी चिर :-
  - १- व्या वैसिक पाठशालाओं के इस कार्य कुम से गामें के। लाम हुआ है १
  - २- क्या अन्य ग्रामें के निवासी अपने यहां वेसिक पाठशालायें खुलवाने के लिये आपसे अनुरोध करते हैं १
  - ३- न्या उक्त प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन हेतु आपके कायालय से समय समय पर आदेश पाठशालाओं मैं भैजे जाते हैं १
  - ४- इस कार्यकृम के प्रेत्साहन हेतु निम्नांकित में से जा कार्य आप करते हों, कृपया उन पर सही : : का निशान लगा दी जिस और जपर तरह ए, २, ३ लिखकर कृमांकन करिये ।

| प्रात्साहन के कार्य                                                                       | । सही का<br>। लगा <b>इये</b><br>। | <br>निशान।कु <b>मां</b> क<br>। करि<br>। | न:<br>य |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| : ज: कार्य क्रम में स्वयं उपस्थितहै। कर्<br>व: अपने किसी सहायक के। कार्यक्रम<br>में मेजकर | <br>                              | <br> <br> <br> <br>                     |         |
| :स: अपना लिखित सदेश पाठशाला में<br>भेजकर                                                  |                                   | i<br>!<br>!                             |         |
| :द: सामान मेजकर<br>:य: आर्थिक सहायता देकर                                                 |                                   | <br> <br> <br> <br> <br>                |         |

४- अन्य सुभाव :-

हस्तानार् जिला विघालय निरीनाक

| कार्यक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ى ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,m ,m ,m et ,m et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कार्यों का क्रमांक                                                                                                                               |
| [दो तरीकों से श्राधिक विकास सम्भव<br>है—एक तो पैसे का श्रपच्य रोकना<br>निसमें नीके १ से ४ तक के कार्यक्रम<br>श्राते हैं तथा दूसरा तरीका श्राय में<br>वृद्धि करने का है जिसमें नीने १ से ६<br>तंक के कार्यक्रम थाते हैं।]<br>गाँव के नवाई भगड़ों को गाँव में ही<br>मिलकर सुलभाने, सम्बन्धी कार्यक्रम। | छोटी बायु में होने वाली शादियों की हानियों समकाने का कार्यक्रम। पदी प्रथा के टीपो को समकाने का कार्यक्रम। पती प्रथा के टीपो को समकाने का ब्रायंक्रम। ब्रायंक्रम। ब्रायंक्रम। ब्रायंक्रम। ब्रायंक्रम। ब्रायंक्रम। ब्रायंक्रम। ब्रायंक्रम। ब्रायंक्रम। ब्रायंक्रम। ब्रायंक्रम। ब्रायंक्रम। ब्रायंक्रम। ब्रायंक्रम। ब्रायंक्रम।                                                                                                                                                                                                                                                                         | ्र कार्यों के नाम<br>निप्तांकित में से जो जो कार्य श्रापने<br>जिस जिस सन् में किए हों उन कार्यों<br>के सामने उस सन् में ''हां'' निष्किए          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$8 X2                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F # 3 9                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ £ 7 X                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १६४४<br>१६४६                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1640 H                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १६५८                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3235                                                                                                                                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | c 339                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १६६१                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मूत्यांकन जिस कार्य को आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण समक्षते हो उसके सामने ते. उससे कम महत्वपूर्ण कार्य के सामने B. नथा इसी प्रकार C. D. E. आदि लिखिए। |
| (स <u>(a)</u> (म)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (a)<br>(a)<br>(a)<br>(a)<br>(a)<br>(a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रक्त                                                                                                                                           |
| इन कार्यों में से आपकी संस्था जो कार्य सबसे<br>अधिक करती हो उस कार्य का क्रमांक लिखिए—<br>इन कार्यों में से जो कार्य आपकी संस्था सबसे कम<br>करती हो उस कार्य का क्रमांक लिखिए—<br>इन कार्यों में से जो कार्य आपकी संस्था समान रूप<br>रूप से करती हो उस कार्य का क्रमाङ्क लिखिए—                      | इन कार्यों में से जो कार्य श्रापकी संस्था सबसे श्रीष्टक करती हो उस कार्य का क्रमांक लिखिए— इन कार्यों से में जो कार्य श्रापकी संस्था सबसे कम करती हो उस कार्य का क्रमांक लिखिए— इन कार्यों में ने जो कार्य श्रापकी संस्था समान रूप से करती हो उस कार्य का क्रमांक लिखिए— इन कार्यों में से ग्रामवासी जिस कार्य में सबसे श्रीषक रुचि लेते हो उस कार्य का क्रमांक जिखिए— श्रीषक रुचि लेते हो उस कार्य का क्रमांक जिखिए— श्रीपकी संस्था में कितनी जड़िकर्या पढ़ने श्राती हैं। स्वयं सेवक दल वर्ष में कितने ग्रामीण हैं रे स्वयं सेवक दल में कितने ग्रामीण हैं रे स्वयं सेवक दल में कितने ग्रामीण हैं रे | भ्रत्य विवर्श<br>हृपया निम्नतितित प्रकों के जनर दीक्रिये।<br>नोट—-'कार्यों का क्रमाङ्क' कार्यों के नाम के साथ<br>दिया हुआ है।                    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>उत्तर</b>                                                                                                                                     |

## सानात्कार्का परिपत्र

- १- ग्राम का पता-
- २- व्यक्ति का नाम-
- ३- कार्य कर्ने वाली संस्था का नाम व पता-
- ४- कितने वर्षा से ग्राम पुनर्निमाण का कार्य उनके गांव में चल रहा है १
- ५- प्रतिवर्णकार्यक्रमकी अविधि कितनी रहती है १
- ६- सम्पादित कार्य कुमें का विवरण : प्रश्नावली के आघार पर :
   : अ: स्वास्थ्य तथा हाईजीन के कान कान से कार्य कुम होते हैं हुं
  - :व: सांस्कृतिक उत्थान के कान कान से कार्य क्रम हाते हैं १
  - :स: प्राढ़ शिला। के कान कान से कार्य कुम होते हैं १
  - द: सामाजिक उत्थान के कान कान से कार्य कुम होते हैं। १
  - :य: अार्थिक विकास के सम्पादित कार्य क्रम ज्या क्या है रू।
  - :फ: कैंगन कैंगन से निर्माण के कार्य हुसे हैं है
- किस कार्य में ग्रामवासी अधिक रुचि छैते हैं दृ
  - कान कीन से कार्य उनके पसन्द नहीं है १
- ६- अन्य विवर्ण :-

## परिशिष्टं -७

## सर्वेदिात पाठशालाओं की तालिका

| :8:     | वुनियादी                  | पाठशाल           | ा वमाडांग              | जिला र्ट | ी क्षमगढ़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------------------------|------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| :4:     | "                         | "                | मजना                   | "        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| : 3:    | "                         | "                | जेर्रेगन               | "        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| : 8:    | "                         | "                | अतर्                   | "        | //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . ń.    | "                         | "                | <b>छिँको राता</b> ल    | 5 //     | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ξ:      | "                         | "                | निवाद्गी               | "        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| :৩:     | "                         | "                | जमङ्गर                 | 11       | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ;=;     | "                         | "                | खिरिया                 | "        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| :3:     | ,,                        | "                | मवर्ष                  | "        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| :१०:    | माडल वै                   | सेक. स्कूल       | टी क्मगढ़              | "        | 11 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| : ११:   |                           |                  | क्तर पुर               | "        | ह्तर पुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| :88:    | वु नियार्द                | ते पाठशा         | ाळा विजावर             | "        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| : 83:   | 11                        | "                | महराज पुर              | "        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| : १४:   | "                         | "                | <b>ਧ</b> ਠ <b>ਾ</b>    | "        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| :१५:    | 11                        |                  | म टैंगिरया             | 11       | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १६:     | 11                        | // ÷             | ने गाँव                | "        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| : १७:   | "                         | • •              | <b>इ</b> टवां          | "        | पन्ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १८      | "                         | "                | गंज                    | "        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| :39:    | 11                        | //               | वर्हना                 | "        | सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| :30:    | . //                      | . //             | सज्जन पुर              | "        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| :२१:    | "                         | ~ ~              | जैत वारा               | "        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| : 55:   | "                         | "                | <b>रै</b> गाँव         | "        | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सबैदि   | ात वुनिय                  |                  | ह्या संस्थाओं          | की       | तालिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |                           |                  | प्रशिदाण म             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • 5 •   | राजा <b>न्य</b><br>नालकीय | ।<br>विद्यादी    | पुश <u>ि</u> ज्ञाणा वि | विषालय   | राजगढ़ : इतर पुर:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | र्गनामाच १                |                  |                        | ,,       | हतर पुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 11                        | - //             |                        | ,, T     | वाड़ी :टीक्मगढ़:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| : 8:    |                           | //<br>त्रचिगार्व | त पश्चिमाणा            | महा वि   | घालय कुण्डेश्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · : Ų:: | र्। जक्षा थ               | 31777            | 14 prints 1            |          | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |

#### परिशिष्ट - म

| :            | उन व्यक्तियों के नाम जिनसे साद्वात्कार प्राप्त किया गया 🏖                                               |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| :१:          | श्री अमर नाथ केंग्ल अदालती प्राचार्य राजकीय वुनियादी प्रशिदा                                            | <b>-</b> |
| :4:          | महाविधालय <b>कुंडे</b> श्वर्<br>श्री आर्० पी० सिंह प्राचार्य राजकीय वुनियादी प्रशिदाण<br>महाविधालय रीवा |          |
| <b>:</b> 4:  | महानियास्य रावा<br>श्रीचन्द्रदेव सिंह, प्रधानाध्यापक राजकीय वुनियादी प्रशिदाण<br>विद्यालय इत्तर पुर     | -        |
| : 8:         | श्री शिव नाथ निगम // // // राजगढ़                                                                       |          |
|              | श्री विष्णु कुमार् तेलंग // // // निवाड़ी                                                               |          |
|              | श्री सूर्य प्रसाद श्री वास्तव प्राध्यापक राजकीय वु०५० महा-                                              |          |
|              | विद्यालय कुण्डेश्वर्                                                                                    |          |
| :७:          | श्री योष राज सिंह // // रामानुज़ // // रीवा                                                             |          |
| ; <b>=</b> ; | श्री अवष विहारी लाल श्रीवास्तव जिला विषालय निरी दाक                                                     |          |
|              | जिला टीकमगढू                                                                                            |          |
| :3:          | श्री गैविन्द सिंह उप जिला विषालय निरी नाक पन्ना                                                         |          |
|              | श्री वृजेन्द्र सिंह जिला विद्यालय निरीक्तक रीवा                                                         |          |
|              | श्री बन्हेंसा लालः सारे उपजिला विधालय निरीनाक हतरपुर                                                    |          |
|              | श्री चतुर्भुज पाठक सामाजिक कार्य कर्ता इसर पुर                                                          |          |
| :83:         | श्री व्दारका सिंह जी संचालक रूरल इन्स्टीच्यूट दार्मगा                                                   |          |
| :88:         | श्री काशी नाथ त्रिवैदी संचालक, ग्राम भारतीय टवलाई, आ                                                    | ξ        |
|              | श्री मिस मार्जुरी साहम्स                                                                                |          |
|              | श्री बतुरा चमार ग्राम मिनारा जिला टीकमगढ़                                                               |          |
|              | श्री सुन्तू छाल पस्तार ग्राम गणीश गंज //                                                                |          |
|              | श्री कैसरी सिंह जी रैंगांव जिला सतना                                                                    |          |
|              | श्री हीरा लाल // // //                                                                                  |          |
|              | श्री राम रसेन्द्र सिंह कारहना // //                                                                     |          |
|              | श्री राम नन्दन सिंह // // //                                                                            | 7        |
| : 55:        | श्री राम चन्द्र वाजपेष्टं जैतवारा //                                                                    |          |



```
त्री सुरेन्द्र सिंह ग्राम जैतवारा जिला सतना
: 23:
      श्री राम लगन तिवारी ग्राम इटवां
:88:
      श्री दुर्गाप्रसाद
. 5i.
                                         पन्ना
       श्री लाल नरेन्द्र वहादुर् सिंह सज्जन पुर जिला सतना
:54:
       श्री चिन्ता मिण शर्सा
:99:
       श्री राम चर्षा सानी विजावर
:52:
                                         क्तर पुर
       श्री राजा राम कठेल
:35:
;0$;
     श्री मदन गाेेेपाल महराज पुर
:38:
      श्री नर्बंदा प्रसाद पटें रिया
      श्री वंशीघर पाठक गाम पठा
35:
      श्री
           मुहम्भद र्राथ्वा राम टैरिया
, $ $
                                        क्तर पुर
          लक्सा राम शर्सा ना गाव
      श्री
:38:
      श्री स्वामी प्रसाद सेरा नागाव
:уў:
      श्री राम चर्ण सिंह
3€:
           टिमरैया जी वर्मा डांग
      श्री
                                              टी कमगढ़
30:
      猁
           मगवान दास सैठ
                           मजना
35.
      श्री धर्मी धर् रावत
                             जेरेान
.3€:
      श्री इन्द्रानी चुन्ने लिवैगरा ताल
:80:
      श्री
            वारी करा
                             अतरा
:88:
      श्री
           अासा राम वनमाली निवाड़ी 🥢
परमा नन्द नीखरा
      श्री
: 83:
            जगन्नाथ दी दिवत
      श्री
                               जमङ्गार्
. 88:
                                                11
            पर्वत सिंह लिएया
      श्री
. 8A:
                                                "
      श्री
            नाधू राम वजाज मनर्ह
. ૪૬:
      श्री
             सुन्दर लाल
                              हांग
. ૪૭:
                                                पन्ना
```

#### पर्शिष्ट - ६

-: 0: -

### ै ग्रन्थानुकृमणिका

१- अंडर स्टेडिंग वेसिक स्जूकेशन

लेखक - श्री अविनाश लिंगम ।

२-- विलेज अप लिपट इन इन्डिया

लेखक - श्री यफ ० एल बेन ।

३- सिसर्व एण्ड एवसपैरिपेन्टस इन करल स्जूकेशन

लेखक - श्री जे० पी० नायक ।

४- प्रेगवलम आफ स्जूकेशनल तिकन्स्ट्रक्शन इन इन्डिया

लेखकः - श्री कै० जी० सैयदन ।

ų- मैथडा हैं। जी जाफ स्जूकेशनल रिसर्च

लेखक - श्री कार्टर वी० गुड० ।

६- गांव आन्दे छन वयों ३

लेखक - श्री जै० सी० कुमार्प्यता।

हमारे गांव का पुनर्निमाँगा

लेखक - श्री महात्मा गाँँ थी।

समग्रगाम र्चना की वे। र : तीन लण्ड :

लेखक - श्री भीरेन्द्र मजूमदार ।

- e- ग्राम सुघार की एक योजना : सवैदिय प्रकाशन :
- १०- आर्ग नाहजिंग ए बैसिक स्कूल

लेखक - श्री कै० एल० श्री माली ।

११- डेमे। क्सी इन स्जूकेशन

लेखक - श्री ज़ैंग ० डीवी

१२- शिदाण विचार

लैखक - श्री विनावा जी ।

१३- जीवन और शिं ाण

लेखक - श्री विनावा जी ।

१४- रिकन्सट्क्सन स्ण्ड स्जूकेशन इन करल इन्डिया

लेसक - श्री प्रेम चन्द्र लाल पी० स्व० ही०।

१५- से।सल सर्विस इन इन्डिया

सम्पादक - श्री सर् रहवर्ड क्लन्ट ।

१६- रचनात्मक कार्य कृमा

लेखक - श्री महात्मा गांधी ।

१७- गाम सेवा

लेखक - श्री महात्मा गांधी ।

१८- किसानैं की दशा का सुधार

लेखक - श्री महात्मा गांकी ।

१६- विन्ध् प्रदेश स्ट र ग्लांस

प्रकाशक - सूचना तथा प्रसार विभाग वि०५०१६५५

२०- मध्य प्रदेश में शिकाा की प्रगति

प्रवाशक - संचालनालय लाक शिदाणा मध्य प्रदेश

- २१- समालाचना :गुजराती : अब्सूवर १६१६
- २२- नव जीवन के अंकों में विषय सम्बन्धी गांधी जी के लेख
- २३- सातवे अखिल भारतीय वुनियादी शिदाा सम्मेलन का विरण प्रकाशक - हिन्दुस्तानी तालीमी संघ सेवा ग्राम
- २४- वुनियादी तालीम के दे। साल

प्रकाशक - हिन्दुस्तानी तालीमी संघ सेवा गाम

- २५- यूनीवर्सिटी क्मीशन रिपेट
- २६- हरिजन सैवक के बंकों में से विष्य सम्बन्धी गांधी जी के लेख।

which behaviour is observed in the three groups also. Here F group recorded 3.952 which is higher than U as well as I groups. Social Studies recorded higher values in the latter runs and among the three groups also, F group recorded 2.558 which is higher than U group and also I group.

In all, the three subjects namely English, Hindi and Science, higher levels of mothers' education served as an input for the better utilisation of the system.

Unlike fathers' education here in mothers' education the regression coefficients have negative value in three subjects namely English. Hindi and Science.

In order to see the influence of mothers' education on their werds, one can observe the distribution of students in the three groups at each level of Mothers' education. Table 6.3.2A gives the percentage number of students in different run groups depending on the level of mothers' education.

In English, at sero level of mothers'
education which means that mothers are illiberate, 76 % of
mothers have their words in U group and only 12. 5 % in each
of the other two groups. As the educational level of mothers
increase from 0 to 6, strength in the U group has decreased,

strength in I droup increased and strength in F group remained almost the same. At the level 5, only 42.86 % of the mothers have their wards in U group and equal number is there in I gr--oup also, the shift seems to be from U group to I group. In Mindi, at the garo level of mothers' education, 50 % of the mothers have their wards in U group and 25 % in each of the other two groups. As the educational level increases from O to 4, we could observe an increase in the U group up to 81.48 % but at the level 6, the strength in U group suddenly drops to 28.57 % . The other groups did not show any clear trend. In Mathematics, at zero level of mothers' education, U group has 50 %, I group has 37.5 % and F group has only 12. 5 %. As one moves down the table with increasing educational level, there is a gradual decrease in the strength of U and gradual increase in the F group. At the level 6, only 28. 57 % of mothers opt for U groups and 42.86 % of them are in F group. In Science . I group in general recorded higher strength compared to U and r groups. Observing the percentage of students at each level of education, some pattern can be observed. At zero level only 12.5 % of mothers are recorded for U group and I group has recorded a high percentage of 75 % . As one moves down with, increasing level of mothers' education there is an increase in y group to some extent; and a decrease in I as well as P groups. The strength of U group has increased from 12.5 % to

to 42.86 % and I group has decreased from 75 % to 57.14 %; and F group has decreased from 12.5 % to 0 %. There seems to be shift from I and F groups into U group. In Social Studies, there is no clear pattern that emerges. However, there seems to be a slight increase in U group from 37.5 % at zero level to 42.86 % at the level 6.

Average level of mothers' education in each run and run group in different Table 6, 3, 2.

|                                       | gup jec    | dubjects in Beini Ecipoi. | ni seno | ).<br>• 10 | e de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company |          |                          |                |         |                           |          |
|---------------------------------------|------------|---------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|---------|---------------------------|----------|
| Subjects                              | 24         | æ                         | £       | æ          | ein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | es o     | 06 F                     | <b>مو</b>      | u group | I group                   | drozs 4  |
|                                       | 1          | 200                       | 2,7     | 3.12       | ce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.57     |                          | 2,24           | 2,373   | 2,926                     | 3.041    |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1          | ć                         | 7       | S. S.      | o<br>N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3<br>(3 | ന                        | 8              | 200     | 2,263                     | <b>6</b> |
| HIDGT                                 | ก          | + (1)                     | r (7    | 2, 22      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5        | বঞ্জা                    | ලා<br>ලෝ<br>ලෝ | 2,333   | 4,564                     | 5, 143   |
|                                       | 9. 1       | n<br>-1<br>-2<br>-4<br>-0 | ; %     | 3.40       | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •        | 5                        | 2,39           | 2,734   | 2,352                     | 2,272    |
| Social<br>Social                      | i <b>1</b> | ្រ                        | 2,48    | 2, 20      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ø        | 2,44                     | 8<br>8<br>8    | 2,524   | 2,2                       | 22<br>32 |
|                                       |            |                           |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | MARCHA CONTROL COMPANION |                |         | destanialistica existence |          |

| REGRESS TON COEFFICIENTS | Regression coefficients | . 0.0751 | 0.0172 | +0.23         | 0,5413   | + 0,4854       |
|--------------------------|-------------------------|----------|--------|---------------|----------|----------------|
| ध                        | 8                       | đ        | ೆ      | Ö             |          | Ö              |
| RECRESS TON              | Regre                   |          | •      |               | <b>Q</b> |                |
|                          | Sub fact                | Engl 1sh | TOTE   | in them tites | Science  | Social Studies |

Table 5.3.28.

Percentage number of students in different run groups at each level of mothers' education in Dalhi School Range U group I GIOUD E GROUD ENGLISH 75.0 12.5 12.5 1 41.66 20.83 37.50 2 48.88 24.24 27. 27 4 48.15 37.04 14.81 42.86 42.86 <u> 14. 28 </u> 49 27 HIMDI 0 50 25 25 1 54.17 29.17 16.66 2 63.63 15.15 21.21 81.48 11.11 7.41 28.57 42.85 28.57 MATHEMATICS 50.0 37.5 12.5 O 37.50 41.56 20.83 1 Z 39.39 51.51 9.09 40.74 25.92 33.33 38.57\_ 28,57 42.96 39 39 SCIENCE 75.0 12.5 0 12.5 16.66 70.03 12.5 1 21.21 69.69 9.09 2 70.37 14. BI 14.81 87.14 42.85 SOCIAL STUDIES 50 37.5 12.5 0 50 20.83 29.17 1 45,45 39.39 15.15 2 55.55 18.52 25, 93

28.57

42.86

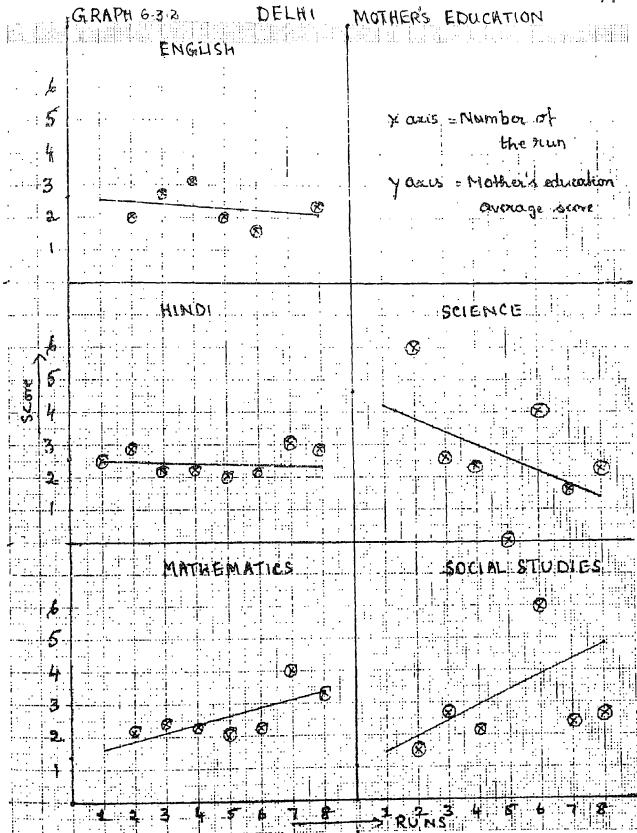

## 5.3.3 Total Family Income.

Regarding the impact of income on their weres, Delhi School offers again the same surprising result it offered in case of impact of fathers' education. All the subjects in Delhi did not behave in a similar way regarding the impact of their parental income. Hindi port-rays one pattern, English and Methematics provide another pattern and finally Social Studies and Science give us a third variety.

Hindi recorded higher levels of income in the former runs R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub> compared to latter runs R<sub>6</sub>, R<sub>7</sub>, R<sub>8</sub>. In English, higher levels of income and are recorded in R<sub>3</sub> as well as R<sub>4</sub>. Regarding Mathematics, R<sub>5</sub> records a higher level of income compared to all other runs. In Science, though a single member recorded Rs.4000 in the former run R<sub>2</sub> which is the highest, the latter runs R<sub>7</sub> and R<sub>8</sub> in general recorded higher incomes compare to former runs. In Social Studies, the latter runs R<sub>6</sub> and R<sub>7</sub> recorded higher levels of income compared to the former runs. Among the three groups, Hindi is the only subject which recorded Rs. 2652 in U group which is higher than both I and F groups. The subjects English and Mathematics recorded higher levels of income in I group, higher compared to U as well as F groups. Science and Social Studies subjects recorded higher levels of income in F group.

say that there is only one subject namely Hindi in Delhi School in which higher income levels of parents help their children in choosing the success runs. The Regression Coefficients have a negative value for two subjects a namely Hindi and Science.

The percentage distribution of students among the three groups also exhibit the speciality of Delhi School where in there is no clear trend to be found in any one of the subjects. The relevant tables dealing with the distribution in the three groups at each level of parental income is presented in Table 6.3.3 A.

However, the subject Hindi, where we could get some evidence previously in support of the success of the system, failed to get further evidence here. Though the pattern is not very clear, there seems to be a decrease in the frequency of U group with an increase in the level of total income of the family. At the level (0-1000); U group has 85.71 % which has decreased to 65.52 % at the lest level . I group to some extent seems to be increasing its strength . m the subjects English and Mathematics, as stated above. there seems to be no pattern that emerges with increasing levels However, in both the subjects, one can obserof income. decrease in the strength of small auoid u which is associated with an increase in the strength of r group. Science and Social Studies also have no clear pattern.

| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

#### 6.4 Summary.

Summarising all the observations in the three schools, association of fathers' education with the usage of the system differs in the three schools. In Sambalpur School, there is only one subject Science in which higher levels of fathers' education is associated with better usage of the system. In visakhapatnam School also, there is only one subject namely. Mathematics where in higher levels of fathers' education acted as an input for the students in the choice of the runs in the successful zone. But in Delhi School, there is no subject in which higher levels of fathers' education acted as a necessary input for their wards in helping them to utilise the system to their advantage.

Regarding the effect of mothers' educa-tion, in Sambalpur School, in only one subject namely Mathematics, higher levels of mothers' education helped their children in choosing the success runs. In visakhapatnam School, there are two subjects namely English and Mathematics in which higher levels of mothers' education became a useful input for their children. There is also a-mother subject Hindi in which the evidence is not very clear, but higher levels of mothers' education to some extent seems to be a useful input. Regarding Delhi School, there are two subjects namely Hindi and Science which show a clear association

between higher levels of mothers' education and better usage of the system. There is another subject English in which higher levels of mothers' education are recorded in the former runs but the distribution of students in the three groups at different levels of mothers' education showed a decrease in the strength of U group associated with an increase in the strength of I group as we move down the table with increasing levels of mothers' education did not act as a necessary input in this subject.

Regarding the effect of total income of the family. In Sambalpur School, higher levels of income of parents acted as an input for their wards in only one subject Mathematics. In Visakhapatnam School, there are two subjects name—

-ly Mathematics and Social Studies in which higher levels of family income became a useful input for better utilisation of the system by their children. There is one more subject namely Science in which there is an increase in the strength of U group associated with a decrease in the strength of I group, indi—

-cating the usefulness of income of the family to some extent in the choice of the success run. In Delhi School, though initi—

-al signs of success are shown for one subject Hindi, further evidence in terms of increase in the strength U group with incre—

-ase in income levels could not be obtained. In this subject,

there is infact a decrease in the strength of U group with increasing levels of income of the family, indicating the ineff-ectiveness of family income in helping their children for better utilisation of the system.

Results at a glance are as follows

| Character         |    | balpur<br>bol                                                   |          | isa khapa tnam<br>chool                          |    | lhi<br><u>chool</u>                   |
|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----|---------------------------------------|
| Fathers education | 1. | Science                                                         | 1.       | Mathematics                                      | l. | Nil                                   |
| Mothers education | 1. | Mathematics                                                     | 1.       | English                                          | 1. | Hindi                                 |
| •                 | '  | ı                                                               | 2.       | Hindi                                            | 2, | Science                               |
|                   | I  |                                                                 | 3,       | Mathematics                                      |    |                                       |
| Total income of   |    | end appagen spiljerie gazene b <sub>all</sub> egap, scheene bel | in progr | , which while others some dense make them passes | -  | indi unus peraj <del>dilar</del><br>I |
| the family        | 1. | Mathematics                                                     | 1.       | Mathematics                                      | 1. | Nil                                   |
|                   |    | Y                                                               | 2.       | Science                                          |    |                                       |
|                   |    |                                                                 | 3.       | Social Studies                                   |    | ı                                     |

| Table 6, 3, 3     | Average level of<br>in Delhi School | level 1                      | <b>4</b> 4 3      | tota 1                 | total income                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 与                 | 8ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9    | ÖG           | cm c    | groups | 4            | different subjects | subjects | :       |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------|--------|--------------|--------------------|----------|---------|
| Sub Jack          | œ T                                 | IR<br>Est                    | 27                |                        | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n.VO | <b>\$1</b> 4 | 7.      | æ°     |              | u group            | I group  | dross s |
| Etq.148h          |                                     | 2165                         | 2592              |                        | 2580 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2050              | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2429 | •            |         | 2634   | ે <b>ં</b>   | 2380               | 2481     | 7632    |
| Hoat              | 2875                                | 2595                         | 2258              |                        | 2570 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 723               | C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2883 | લ            | 2250    | 1831   | ্ৰ           | 200                | 7427     | 2313    |
| in the            | ŧ                                   | 2143                         | 2565              |                        | 2170 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3148              | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7324 | Ö            | 2594    | 2398   | c)           | 394<br>2994        | 2446     | 2423    |
| Scherce           | 1                                   | 4000                         | 2417              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2250              | 1.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 230  | 81           | 3042    | 2525   | ₹ <b>~</b> 3 | 258                | 2353     | 202     |
| secial<br>studies | 1                                   | 1813                         | 2507              |                        | <b>305</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | engal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8    | ć.           | 2767    | 522    | ব            | 2440               | 2054     | 2709    |
|                   |                                     | And complete an extendibutes | Tokan Differentia | Mark Standard Appendix | Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statem | Management of the | The second distribution of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the |      |              | 工工程 医圆板 | 「      | DA OCH SE    |                    |          |         |

| RECRESS TON COMPPICIENTS<br>Recression coefficients | 4 5,2109 |      | .34,7143 | 105,4286 | + 33,00        |
|-----------------------------------------------------|----------|------|----------|----------|----------------|
| RECKESS T<br>Subject Regr                           | Los Long | Hing |          | edu ede  | Social Studies |

Table 6.3.3A

Percentage number of students in different run groups at each level of total income of the family in Delhi School

| Repue                                                                         | U aroup                                    | - I Group                                                        | Forcip                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ENGLISH                                                                       |                                            |                                                                  |                                             |
| 0 -1000                                                                       | 57.14                                      | 28. 37                                                           | 14. 29                                      |
| 1000 -1500                                                                    | 47.06                                      | 35. 29                                                           | 17.65                                       |
| 1500%-2000                                                                    | 57.89                                      | 10.53                                                            | 31.58                                       |
| 2000 -3000                                                                    | 37.04                                      | 33. 33                                                           | 29.63                                       |
| 3000 above                                                                    | 51 <u>. 72</u>                             | 27_52                                                            | 20.69                                       |
| iştindiğir danğıldı ülçildi ülçildiş sahan veryas kilanda götündi sakadı veri | 49                                         |                                                                  | 24                                          |
| HIMDI 0 -1000                                                                 | 85.71                                      | 0                                                                | 14.29                                       |
| 1000 -1500                                                                    | 64.71                                      | 11.76                                                            | 23.53                                       |
| 1500%-2000                                                                    | 36.84                                      | 42.11                                                            | 21.05                                       |
| 2000 3000                                                                     | 70.38                                      | 18.81                                                            | 18.81                                       |
| 3000 apave                                                                    | 65.52                                      | 17.24                                                            | 17.24                                       |
| ng rebend species served alleges tre-tex species trades explicit              |                                            | Design and the second and second and                             | n ones and species species are some         |
| MATTEMATICS                                                                   |                                            | ant an                                                           | _                                           |
| 0 -1000                                                                       | 50                                         | 50                                                               | 0                                           |
| 1000 -1500                                                                    | 41.18                                      | 35. 29                                                           | 23,53                                       |
| 150) -200 <b>0</b>                                                            | 42.11                                      | 42.11                                                            | 15.78                                       |
| 2000 - 3000                                                                   | 33. 33                                     | 37.04                                                            | 29.63                                       |
| SCIENCE                                                                       | 41.38 _                                    | 41,38                                                            | 1.7.24                                      |
| 0 -1000                                                                       | 0                                          | 100                                                              | •                                           |
| 1000 -1500                                                                    | 17.65                                      | 76.47                                                            | 5. 88                                       |
| 1500 -2000                                                                    | 26, 32                                     | 57.89                                                            | 15.79                                       |
| 2000 - 3000                                                                   | 18.52                                      | 70.37                                                            | 11.11                                       |
| 3000 ahove                                                                    | 20 <u>469</u>                              | 65,32<br>70                                                      |                                             |
| SOCIAL STUDIES                                                                | and the second second second second second | utangat Albeishi siladah <sup>Ta</sup> dansk zamista zarisah ten | andere Amerika (1985) repolek birmen septem |
| 0 -1000                                                                       | 0                                          | 42.86                                                            | 57.14                                       |
| 1000 -1500                                                                    | 41.18                                      | 35. 29                                                           | 23.53                                       |
| 1500 - 2000                                                                   | 15.79                                      | 47.37                                                            | 36.84                                       |
| 2000 -3000                                                                    | 14.81                                      | 48. 15                                                           | 37.04                                       |
| 3000 gbove                                                                    | $-\frac{24.14}{21}$                        | $\frac{13.79}{35}$                                               | 62.07                                       |

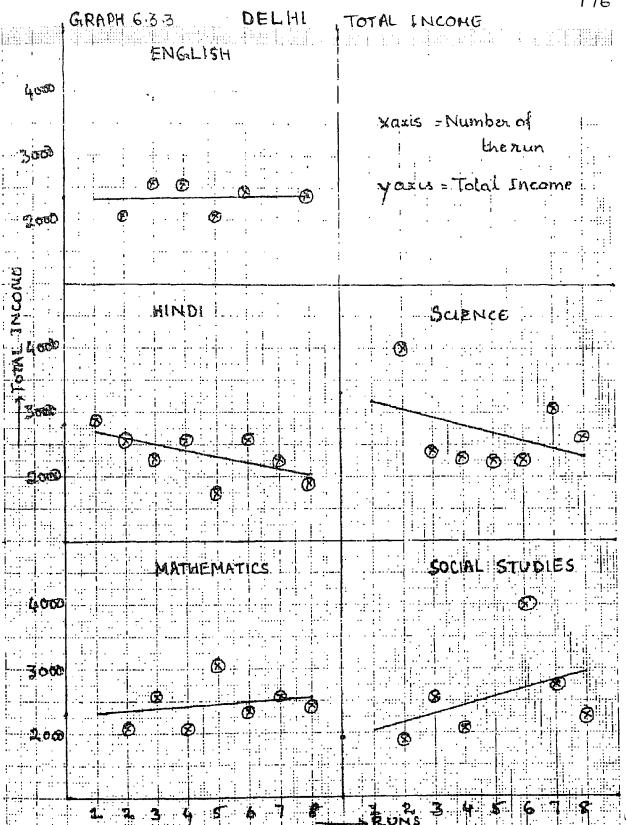

Chapter-7

RESPONSES OF THE PARTICIPANTS

# RESPONSED OF THE PARTICISANTS

# 7.1 Farents' Responses.

in the continuous Evaluation System, on whom depends the success of the system. The three groups are parents, stud-ents and teachers. It is on their perceptions, their invo-lment and contribution that the system depends for its success. In this chapter we present the responses as detai-led by the answers to the questionmeire we canvased to the three setsof participants.

In this section, we present the responses of parents regarding the usefulness of the Continuous Evaluation System. The questionnaire we canvased contains questions regarding parental involvement in the childrens adducation, their understanding of the Continuous Evaluation System and assessment of the system. We have collected responses from 24 parents in Sambalpur School, 21 parents in Visakhapatnam School and 30 parents from Delhi School. The following are their responses.

#### 7.1.1 Sambalbur School.

our questionnaire. In order to know whether parental participation is there in terms of helping their child, they were asked the question, "who helps the student in the requeler studies of the School?" and the options given were Father, Mother, Tutor and Student, out of 24 parents, 19 parents indicated that they both help in the studies of their wards. In case of 10 students, tutors are also engaged to help the student in the regular studies. This shows that parents of the students in Sambalpur School are very much involved in their child's activities of the School.

when questioned whether they are aware of their type of continuous evaluation practiced in School, all the parents responded that they are aware of this type of examination system.

To the box rest question regarding the usefulness of the projects in general, 17 out of 24 parents thought that the projects are very useful. The various reasons given for the usefulness of the projects are that projects help in getting general knowledge, creats aptitude, self improvement, analytical thinking, creative and regular habits

in reading. 7 parents thought that the projects are not useful. The various reasons given for this are as follows:

- (a) It is oriented towards developing on healthy compet-ition for getting higher marks than creating origi-nal thinking., inquisitiveness etc.
- (b) Lots of projects and assignments are given in a short time.
- (c) It is weste of time.
- (d) Students do not prepare projects themselves, parents had to bother for everything.
- (e) Projects does not influence the students in study, rather parents are facing the problem.
- (f) Projects are all theoretical, there is no wide practi-
- (g) Projects should be such that students can do it them--selves in the school hours.

Some parents felt that projects may help in all subjects in general but they may help I more in Science.

Regarding the assignments, 21 out of 24 persons thought that assignments are helpful in almost all the subjects. The remaining 3 parents disapproved the assignments because of the following reasons.

- (a) Assignments should be done in the school itself so that the students can read for competitive exeminations at home.
- (b) Child gets burdened up with so much of work through--out the year that the final examinations are of no importance.
- (c) It is difficult to manage the assignments and regular studies simultaneously for the child.

Regarding the usefulness of continuous examinations, the following four answers are suggested in the questionneire and parents are asked to express their option.

The continous evaluation is useful in

- (a) Increasing the inquisitiveness of the students.
- (b) increasing the analytical power of the student.
- (c) Keeping the student regular in studies.
- (d) Any other reasons.

Out of 24 parents, 22 parents said that the Continuous Evaluation System definitely helps the student but 2 parents criticised the system. One parent criti-cised the teachers for not supervising the scheme as it outght to be and another parent thought that a lot of time is wasted on irrelevent topics which may be interesting;

but there of no real use. Out of 24 parents who favoured the systems, 18 parents gave the answer c, 10 parents selected a, and 6 parents selected b. This indicates that majority of the parents view the system's usefulness in X keeping the student regular in studies. One parent is happy with the system since it keeps the student out of mischief always and another parent is happy because the progress of the student is known to the parent from the beginning.

Lestly, when they were told that there is a feeling that the system of exeminations is a waste of time and encourages the student to pass without reading much, 19 out of 24 parents asserted that it is not a waste of time. But 5 parents felt that it is not a waste of time but expressed their feeling that something is wrong either because of faults in system or faults in implementation.

From the responses of the parents in Sambalpur School, the following facts became clear.

- 1. Parents are very much involved in their childrens' activities of the school.
- 2. Though majority of the parents thought that the projects are useful, the opposition to the projects is also very strong.

- 3. Majority of the parents thought that assignments are useful in all subjects.
- 4. Majority of the parents thought that the system is useful because it keeps the students regular in studies, But around 20 % of parents expressed their vehament opposition to the system as a whole.
- 5. Majority of the parents thought that the system is not a waste of time.

### 7.1.2 Visakhapatnam School.

in Visakhapatnam School. With a view to understand the paren-tal participation in the studies of their children, they were
asked, " who helps the student in the regular studies?" Out
of 21 parents, 12 parents informed that they help their child-ren, 9 parents reported that their children read for themsel-ves and only 2 parents reported that they emply a tution
master to help the child. This shows that about helf the num-ber of parents are involved in their children's school work.

All the 21 parents are aware of this type of continuous evaluation being practised in the Central School.

of the projects. 15 out of 21 parents informed that they are useful in all most all the subjects whereas 6 parents differed. The reasons they gave are that it becomes the parents 'responsibility to complete the projects, here also the opposition to be the projects cannot be neglected. In case of assignments, all the parents agreed that they are useful and in all the subjects,

when questioned about the usefulness of the system, a majority of 17 out of 21 gave the answer c, which means that the system is useful since it keeps the students regular all the time in studies. The proposition 'a' of increasing the inquisitiveness is rejected by all parents. Only one parent felt that it will increase the analytical power. I parents answered 'd' providing alternative answers for the success of the system. Out of this three, two parents thought that this system helps the students in getting more marks. One parent, with a genuine concern, expressed that, "some may be brilliant, but cannot express in examination. For them this system is helpful".

system being a waste of time, 13 parents disagreed with it, one was not sure about it whereas 7 parents thought that this is a waste of time. 4 of them thought that this is due to fault in the system and 3 expressed doubts, about faults in implementation. However, some important observations and suggestions were made by parents who thought that the system is a waste of time. These observations made by the parents are interesting, so we are giving them as they are in full for consideration.

- tries to please the teacher and get good marks. So importance should not be given to local exeminations. Continuous evaluation is bad. Projects are made in the dock yard by professionals or parents. So special care should be taken to see that the child himself do the project. Then it increases his creativity, thisnking and everything.
- 2. Projects are good because students do them. But since these marks are not added in the final Board Examination, they do not care. Teachers are partial.

  Assignments are good, Since the marks are added to the final marks, student is serious and takes care of them. Students get confidence with this type of work, But projects will not give confidence. If you get more marks, then others say that he is a pet to the teacher.
- 3. Teachers' evaluation depends on the image the girl creates.

Projects are direct method of teaching but they are given in such a way that it is for the parent to bring the chart paper, draw and do the project. So it is for the parent to do.

Whole year they should teach the syllabus.

example parents. Sometimes, the projects of elder brother is passed on to the younger brother. Assi-gnments are good if taken regularly. Syllabus is itself too much. Projects on one side, assignments on the other and regular studies in addition. No justice is done to any one.

Teaching techniques are not used properly and hence continuous evaluation is not very good.

5. Continuous evaluation is better. They should be guided and not coached. Teachers and students should do themselves.

-patnam School, the following facts become clear.

- 1. More than half of the parents are involved in their childrens' activities of the school.
- 2. Though majority (more than 70 % ) thought that the projects are useful, the opposition is also very visible.
- 3. All the parents agreed for the usefulness of the essi--gnment.

- 4. Majority of the parents thought that the system is useful because it keeps the students regular in studies.
- Though majority ( 70 % ) of parents thought that the system is not waste of time, other section who thinks the system is a waste of time are also in good number.

188

#### 7.1.3 Delhi School.

In Delhi School, a total of 30 parents responded to the questionnaire. With a view to know the parental help and their participation in the studies of their children, they were asked the same question as in the previous schools which is who helps their children in this studies. The same options are given and they are father, mother, tutor and the student (self). Out of 30 parents, only 10 parents are involved. 17 out of the 30 parents read for themselves. This indicates that majority of the parents, though highly educated, are not involved in their childrens' studies.

All the 30 parents are aware of this type of continuous evaluation being practised in the Central School.

when the parents were asked whether the projects are useful or not, and also to name the subjects if any in which the projects are useful, 24 out of 30 parents thought that the projects useful and 12 parents reported that they are useful in all subjects. 10 parents reported useful—ness in Science. Only one parent reported that the projects are useful in all the subjects except Mathematics. So majori—ty of the parents thought that projects are useful in all

subjects, more so in Science. The remaining 6 parents, which adds to 20 % of the parents, who thought that the projects are not useful at all, gave the following reasons.

- (a) It is waste of not only money and materials but also a waste of valuable little time they have at their disposal and infact it is a type of obstruction into the path of study.
- (b) The students are fully dependent on the parents or other persons.
- (c) Projects are not well thought over or taken seriously.

Regarding the assignments, when they were asked whether the assignments the teachers give are useful to the students, and also asked them to name the subjects in which assignments are useful to the students, all the 30 parents agreed that assignments definitely help the students.

22 out of 30 parents thought that they are helpful in all subjects and only 2 parents thought that they are helpful in Science and Mathematics and only one parent thought that they help in Science and Social Studies. So it can be inferred that majority of the parents thought that the assignments help in all the subjects.

When questioned about the usefulness of the system, the responses we got are very interesting. 18 put of 30 parents gave only one answer, c, which indicates that the system is exclusively useful in keeping the student regular in the studies. In all, 10 parents selected a, (increasing the inquisitiveness of the students 10 parents selected b (increasing the analytical power of the student) and 27 parents selected c. This result indicates that, in parents view, the major usefulness of the system is in keeping the students regular in studies.

Lastly, when they were told that there is a feeling that the system of continuous examination seems to be waste of time and encourages the student to pass without reading much. 22 parents asserted that it is not at all a waste of time, but 5 of the parents thought that some—thing is wrong in the implementation of the system. 8 pare—nts thought that it is a waste of time either due to faulty system or faulty implementation. Here one parent advised that the system should be rationalised, otherwise it becames mere formulative to be completed.

following facts became clear.

- 1. Barents in this Delhi School are not involved much in their children's studies.
- 2. Majority of the parents thought that the projects are useful in all subjects, more so in Science, and the opposition to projects is low.
- 3. Majority of the parents thought that the assignments help in all subjects.
- 4. Majority of the parents thought that the system is useful because it keeps the students regular in the studies.
- 5. Mejority of the parents thought that the system is not a waste of time.

### 7.2 Students Responses.

In this section, we present the responses of the students towards the usefulness of the Continu-ous Evaluation System. The questionnaire we canvased conta-ins questions regarding the activities they like in the
School, the subjects they like most, the subjects in which
they get more marks. We the help they receive from the paren-ts, their assessments of the projects, assignments and
finally their assessment of the Continuous Evaluation System.
We collected responses from 20 students in Sambalpur School,
22 students from Visakhapatnam School and 28 students from
Delhi School. The following are their responses.

# 7.2.1. Sambalpur School.

In Sambalpur School, 20 students responded to our questionnairs. We wanted to know the activities
a student likes most in School and we gave the following three answers. They are (a) Studies, (b) Sports, (c) Literary
activities, out of 20 students 18 people liked the studies.
Out of this 18 students, 6 students enswered only (a) that
is they like only studies in the School, 6 students answered
(b) which means they like studies as well as sports in school,

as well as sports in School, 3 students answered (a,c) indicating they like studies as well as literary activities in the school and there are 3 students who answered (a,b,c), indicating they like all the three activities of the school. There is only one student who likes only aports and one more who likes only literary activities of the school. It is interesting to note that all the 20 students participated in one or the other of the sports and games.

When questioned about the subjects they like ,9 students out of 20 indicated a liking for the subject Science, 6 students for Mathematica, 3 students for English, one students Hindi and only one student likes Social Studies. But when they were asked in which subject they get more marks, 6 students told that they get more marks in Science, 6 students get more marks in Mathematics, 3 students get more marks in each of the subjects Hindi and English and one student gets more marks in Social Studies. It is interesting to note that there are 11 students out of 20 who get more marks in the subject they like. The students who like Science reported that they like the subject Science, especially Biology part of 1t, because it deals with the study of human being and they are one of them, they have greater liking towards it.

About Mathematics, one student informed that they like Mathematics because it is the gete and key to all Sciences and neglect of Mathematics is causing injury to acquisition of knowledge and also asserted that the student, if ignorant of Mathematics, cannot understand the other Sciences. One more student informed as that she gets more marks in Mathematics as well as Science because they don't need to be by hearted ( learnt by note ). Students who like Mathematics said that since it is challenging they like it and also they can get full marks for correct answer.

The next question we wanted to know the answer is who helps them in their studies. 7 Out of 20 students reported that they read for themselves and none help them. All the rest of the 13 students take their parents help and 6 of them take the help of a tutor also.

when we asked them whether they like the projects, if they like it, then in which subject they like, and whether they want more projects to be given in future, we got the following answers. 14 out of 20 students replied that they like the projects, and 10 of them reported that they like projects mainly in Science. Only 2 students like the projects in Mathematics, 1 student likes in English and

only 1 likes the projects in Social Studies. Out of 20 students, 6 students reported that they don't like the projects at all but added that Science projects are better in genera.

Except one student, no student desires to do more projects in future.

and completion of them, generally teacher suggests projects and students complete them with the help of parents and library. In case of assignments, in addition to the exercises at the end of the lesson, teachers give some more exercises from different text books, especially in Withemstics, The teacher also asks them to solve the previous question papers of Board Exemination.

Next in order to know their essessment regarding the usefulness of the projects, the following five answers are suggested in the questionnaire and the students are asked to express their opinion. The projects are useful to the students in

- (e) getting good idea about the subject,
- (b) getting interest in the subject,
- (c) In answering questions which are not given in the text books.

- (d) In preparing for the Board Examination,
- (e) If not useful, then explain why ?

The responses of the students are as follows:

a = 9

b = 2

d = 2

e = 5

Nine students told that they give good idea of the subjects, two students thought they help in getting good interest in the subject, only two students said that it helps in preparing for the Board Examination, and five students reported that projects are useless and gave the following reasons.

- (a) Unless somebody helps, we cannot do them
- (b) Reading the books can helpmore than doing projects.

  It is a waste of time.
- (c) Usually we do projects on irrelevant topics which
  do not help us in our Board Examination and they are
  useless and a waste of time.

To the last question, whether this

present system of continuous evaluation is useful or not, again the above five students who do not like the projects. Also said that the system is useless. All the other students said that the system is useful but some of them felt that students should not be taxed with heavy load of home work.

#### 7.2.2 Vise khapa tnam School.

In Visakhapatnem School 22 students responded to our questionnaire when we wanted to know the activities they like most in the school. Eight students like only studies in the school, five students like only sports and two students like only literary activities. Out of the remaining seven students, five of them like studies as well as sports, and one student likes literary activities in addition to studies and lastly only one student likes all the three activities. To look it differently, fifteen students like studies, eleven students like sports and four students like literary activities in the school. Except two students, all the others participated in the sports activities.

the subjects of their liking, ten out of twentytwo students like Sciences, next in importance comes the subject Mathematics with six students liking it, English is liked only by four students and Hindi is liked by only two students and lastly no student likes the subject Social Studies. To the next question regarding the subject in which they get more marks, Science and Mathematics & top the list with eight students get more marks in each subject. Only three students get more marks in each subject.

and none of the students either like Social Studies or get more marks in it. We were told that Mathematics and Science teachers are very good and they clear their doubts and the students like them. This, the students think, is the reason for getting more marks in the subjects. The reasons for liking Hindi is that it is their mother tongue. The students who like English said that since all the books of Science are written in English, making knowledge of English is nece--seary. Another student commented that English is internat--ional language and they should know it. The students who like Mathematics said that it is challenging and also requi--res brain and mugging is not necessary. Science is liked because it deals experimentally with all substances present. Social Studies is left alone. A look at the students who like and get more marks in the same subject is interesting . In all, elevent such students are there, There are students who like Science but get more marks in other subjects. Simil--ar variations are there for other subject too.

When we wanted to know who got help them in their students, twelve students out of twentytwo said that they read for themselves and ten students take parents help. No body takes the help of a tution teacher.

Next, when we asked them to express
their opinion about projects, whether they like them or not
if they like projects, then in which subject they like and
whether they are willing to have more number of projects in
future, 16 students out of 22 like projects and 6 students
do not like them. A majority of the students numbering 12
like the projects in Science. Projects in English, Mathema-tics and Social Studies are liked seperately by 2 students
each. 10 out of 22 students are not willing to have more
projects but the rest of them are willing to have more
projects in future. Here also the teacher suggests the projects
and students take the help of either parents, sisters, broth-ers or library to complete them.

The & questions at the end of each legisson are given as assignment work. In addition eto this, problems from other books and solving question papers of the Board Examination are also given as assignment work to be done at home.

To the question about the usefulness of the projects, the following are the responses we got :

a = 15 b = 10 c = 7

å = 8

projects are useful because they get good idea about the subject, 10 students said that they develop interest in the subject if they do projects. 7 students said that they can answer questions which are not in the text books. 8 students said that they can answer well in the Board Exeminations.

To the last question about the useful-ness of the present system of continuous evaluation, all
the students except one agreed that it is useful and the one
student also is not sure whether the system is useful or not.

# 7.2.3 Delhi School.

In Delhi School, 28 students responded to our questionnaire. When we wanted to know the activities they like most in the school, all of them, informed that they like studies most in the school, except one students who likes sports, games and literary activities of the school.

only the study aspect in the school, 11 students like sports also in addition to studies, only one student likes the literary activities in addition to studies. There are only 3 students who like all the three activities of the school, lestly there is one student liking other activities like sports and literary activities except studies. To look at these facts in another way, there are 27 students who like studies, 15 students who like sports and only 5 students who like literary activities most in the school. Except 5 students, the rest of them participated in one sports or other.

When the students were asked about subjects which they like, surprisingly no body liked the subject English, only 3 students like Hindiy Science and

Social Studies were liked by a 7 students each and a maximum of 12 students like Mathematics. But to the next question to name the subject in which they get more marks no one reported that they get more marks in English, 5 students get more marks in Hindi, only 1 student gets more marks in Science and in Social Studies 5 students get more marks and a maximum of 17 students get more marks in Mathematics. Another interesting fact is that 11 students like Mathematics and also get more marks in it. Students gave various reasons for this such asit is interesting, scoring, gives knowledge and gives mental practice. Since they like the subject Mathematics, they work hard, practice much and get more marks. One student informed that the teacher is a very good teacher and hence they like the subject and so they work hard to get more marks. 5 students like and also get more marks in Social Studies.

when we wanted to know who helps them in their studies, 16 out of 28 students informed that they do not take the help of anybody but they themselves read. 11 students take the help of parents and only 1 student takes help of tutor.

Next, we wanted to know their opinion about the projects and so we asked whether they like the projects and if they like, in which subject they like and

whether they ware willing to have more projects in future, out of 28 students, 9 students do not like the project at all, and 19 students like the projects. Here also, no student likes the projects in English. Out of 19 students who liked the projects, majority of 11 of them like projects in Science; 3 students like the projects in Mathematics, 3 students like them in Hindi and only 2 of them like them in Social Studies. For the next part of the question, whether they want more projects to be given in future. Only 11 out of students appreciated the idea and the rest of 17 students disagreed with it.

Projects in general are suggested by teachers and the students take the help of either parents or library to complete them. Regarding assignments, the students informed that marks are given in assignments for completing the class work, home work, maintaining the copy and also to the neatness of the work and finally to students responses in the class room.

To the question about the usefulness of the projects, the following are the responses we got.

a s 13

b = 11

c = 4

d = 14

Out of 28 students, 13 students thought that projects are useful because they get good idea about the Subject, and 11 students thought that the projects help in getting interest in the subject. But a large number of students, 14 out of 28 of them thought that the projects help in preparing for the Board Exemination.

To the final question whether the present system of continuous evaluation is good or not, 7 students thought that it is not useful and 21 students felt that the system is useful, 4 of them gave the reason that with the help of projects and assignments, they get good marks.

#### 7.3 Teachers' Responses.

In this section, we present the responses of teachers regarding the usefulness of the system. The questionnaire we canvased contains questions regarding the improvement of their educational qualifications, work load in curricular and co-curricular activities in the school, their assessment of the system and finally their suggestions. We have collected responses from 20 teachers from Sambalpur School, 21 teachers from Visakhapatnam School and 23 teachers from Delhi School. The following are their responses.

### 7.3.1 Sambalpur School.

In Sambalpur School, 20 teachers responded to our questionnaire. Since the total number of teachers are only 22, we contacted the teachers of co-curricular activities like Music, craft and Sports also. As we have pointed in Chapter- II, craft teacher teaches Hindi to lower classes, Yoga teacher teaches Mathematics and Music teacher teachers Sanskrit to the lower classes.

out of 20 yeachers, 13 of them are not pursuing further studies. Out of the remaining 7 teachers, 4 teachers are doing Ph.D., 1 was doing M.Phil, Music teacher is appearing for Music and Yoga teacher is studying Yoga as a subject of Psychology and one teacher is regularly writing articles in education.

teaching per week, in addition to the other duties assigned. Some times, the work load of a teacher becomes very heavy. For example, in case of Biology P.G.T. in addition to his 14 periods of theory and 16 periods of practical work, other responsibilities he has are - Class teacher of Class X, in-charge of sports and games, in-charge of disciplines, in - charge of cultural affairs, in-charge of library since Librarian was not there, in-charge of Physics laboratory since P.G.T. Physics was not there, in-charge of Biology Laboratory, in-charge of Science Club and finally in-charge of functions to be arranged in the school. He is also in-charge of adventure club and nature club. It is anybody's guess how me any person can perform all these activities satisfactorily.

Next, to get their opinion about the continuous evaluation and its usefulness, four answers are provided in the questionnaire and teachers are asked to express their opinion. The four answers are,

The Continuous Evaluation System,

- (a) helps the students in becoming regular in studies,
- (b) helps the student in becoming inquisitive and creative,

- (c) helps the student in understanding the subject,
- (d) helps the student in appearing the Examinations,
- (e) If no to the above, give reasons.

One teacher did not respond at all from the begining and from the rest we got the following responses.

Out of 19 teachers, a majority of 15 teachers believe that Continuous Evaluation System helps the student in all the four ways.

when we asked the teachers about their observations if any, we got the following:

1. Since some students are good in projects and some are good in assignments, and others good in studies, every body should get the benefit and hence the continious evaluation is good.

- 2. Projects are very good if the teachers and students take them seriously. But now they are not taking like that. They just give away marks like that which is bad to the student.
- 3. Projects must be a part of assignments carrying only 10 % marks with unit tests, half yearly and annual examinations having 30 % marks each.
- 4. Since we are continuously evaluting the students, we can know whather they are understanding the subject or not and the teachers themselves can know whether students are understanding the topics which they are teaching and so a correction can be made in the teaching methods.
  - 5. Unless exeminations are conducted with an interval of four months, it becomes a burden to the teacher as well as student.
  - 6. Projects help the student to pass who are not strong in studies. Parents have to work hard.
  - 7. This is one sort of a training we give to the student upto Ninth, but in Tenth Board Examination, emphasis has been given to written work only. So oral examination alongwith practical examination must be given due recognition.

8. This Continuous Evaluation System is good but there are implementation problems.

Six teachers thought that though this system is useful, it is a burden to students, teachers and parents.

## 7.3.2 <u>Visakhapatnam School</u>.

In Visakhapatnam School, 21 teachers responded to our questionnaire. Out of 24 teachers, only 6 of them are pursuing higher studies such as M.Sc., M.Ed., or M.A. Out of them, one teacher is doing her B.Ed. and 4 teachers are preparing for their Master Degree and one teacher is working for Ph.D.

teaching per week, and an adhoc teacher has only 24 to 25 periods per week in addition to other duties. For example, a P.G.T. in Biology, in addition to the regular teaching and laboratory duties, is in-charge of Book Bank, Nature Club, House Mistress, in-charge of C.B.S.E. Examination, Convenor for Science Study circle and member of discipline committee.

Next, we wanted to know their assessment of Continuous Evaluation System, we gave the same
questionnaire in which the four enswers are given and the
teachers were asked to express their opinion. The responses
are as follows:

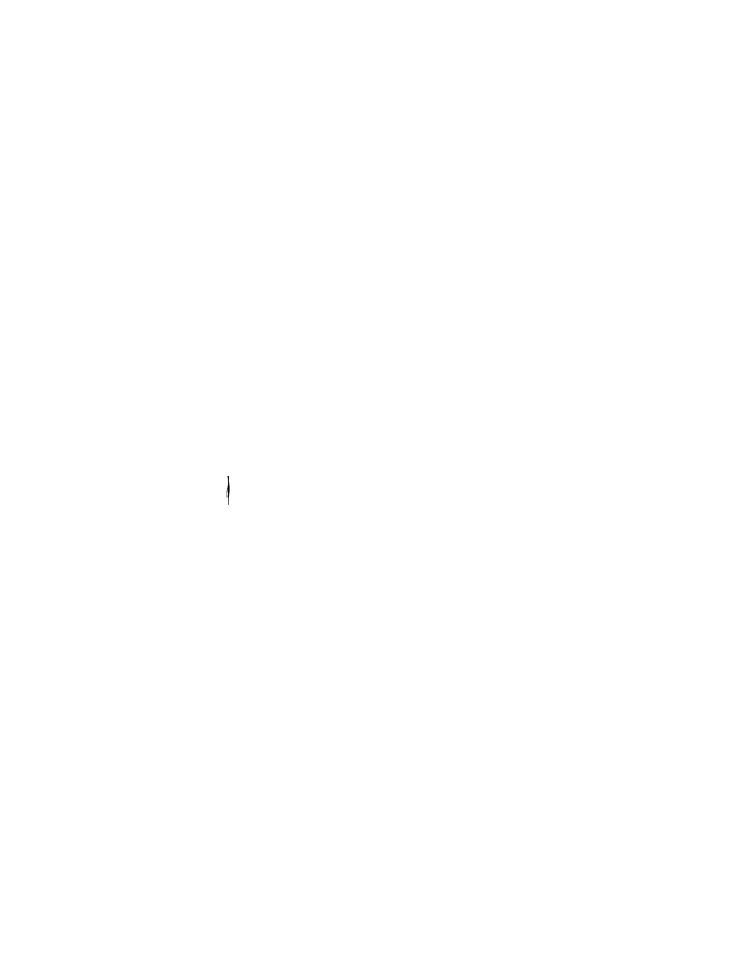

| e,b,c, | đ = | 16 | OK | in       | other        | Morde |
|--------|-----|----|----|----------|--------------|-------|
| a,b,   | C = | 1  |    | <b>a</b> |              | 21    |
| a,b,   | đ = | 1  |    | b        | 1462<br>1462 | 16    |
| a,c,   | d = | 1  |    | C        |              | 19    |
| ₽,     | C # | 1  |    | d        | 按            | 19    |
| 8,     | d = | 1  |    |          |              |       |

All the 21 teachers believe that it definitely makes the student regular, 18 of the teachers believe that Continuous Evaluation System makes the student inquisitive, 19 teachers believe that Continuous Evaluation Systems helps in understanding the subject and also in appeating the examinations.

The following observations were made by the teachers regarding the improvement of the system.

Suggestions relating to projects:

- (1) (a) Every student gets more marks in projects and ass-ignments because of copying. So weightage of these
  two must be minimised to 5% of total marks and
  unit tests should g be given more weightage.
  - (b) Projects sound beautiful, but in actual practice, the teachers are given little scope to give new projects due to heavy workload of syllabus and also time factor. Studies are left with little time to work on projects. A replacement is necessary for projects.

- (2) (a) Group projects are better upto Class- four.
  - (b) More number of projects should be supplied to the school, so that the same project will not be repeated.
  - (c) Projects for each them term should not be emphasised.
- (3) Oral examinations and the submission of the project must be there.
- (4) Teachers should be re-oriented for the project work.
- (5) Stress on projects should be reduced. It is impossi-ble to help the student. Projects are a burden to
  the teacher, parent and student.
- (5) Projects are done in hurry with the help of parents.
  No effort is made by way of reference work, enquiry,
  analysis etc. The main aim of the pupil becomes only
  to get more marks.
- (7) No need of projects, if they are there, only grades should be given.
- (8) Only one project is sufficient for the entire year, preferably in first term. Otherwise, this is a pain-ful effair.

Regarding the assignments, only one suggestion came forward, which is given in the following:

1. Though regular home assignment is essential, taking the assignment marks for promotion dilutes the stan-dard. Out of 40 students in a class, not more than 10 students do the assignment themselves. The rest copy and every one gets equal marks.

Suggestions regarding the unit tests are as follows:

- There is no need of special type of tests-namely giving model papers and giving a test from the same model question papers. This type of tests are to be replaced by assignments.
- 2. Unit tests must be organised in a more methodical manner. It will not be an exegeration to say that in a class of 40, there is a lot of copying done and the teacher is helpless. But these tests will really ass-

The following are the suggestions in general.

I. Continuous evaluation will be more fruitful if teach
-ers are exampted from the duty of collecting fees

and other duties, as this would allow more time to

devote to the planning, evaluating and taking up foll
-ow on work.

- 2.(a) With the increased syllabus to be covered by the students, it will be better to introduced semest-er system in achools also.
  - (b) Instead of sticking to our traditional system of examination, that is asking direct questions from text books etc., introduce thought provoking questions where the student has to apply the various laws, principles etc. If required, the students may be allowed to refer books also.

## 7.3.3 Delhi School.

to our questionnaire. Out of 23 teachers 19 of them ere not pursuing their studies in any form. Out of the remaining teachers, one teaching is trying to continue M.Sc. in Mathematics, another teacher is pursuing M.Ed. and one more teacher is continuing M.A. One teacher wants to continue the studies but complains that the Sangthan Goes not offer any scope like study leave etc.

to 36 periods of regular teaching work. In addition e to this, they have to do many other duties for the proper functioning of the school. Each teacher is appointed as class teacher of one class and is responsible for the proper functioning of the class in the School and the duties associtated with this are discipline, monthly fees collection of the class, preparing the marks sheet of the class which is rether complicated. These activities are in addition to the teacher's regular work of teaching for which the teacher was appointed. For example, a T.G.T. appointed as a Science teacher in the school, has 15 periods of theory and 14 periods of practical (29 in total). In addition to this, she

is in-charge of laboratory, C.C.A. activities, Class teachership, Fee collection and also in-charge of games. This makes the work load very heavy.

Next, to get their opinion about continu-ous evaluation, we gave the same questionnaire in which same
four answers are given and the teachers were asked to express
their opinion. The responses are as follows:

for all the four options, and 5 teachers agreed for three option. In all, 21 out of 23 teachers agreed that Continuous Evaluation System helps the student in the Board Examination. This is the option agreed by majority of teachers. 19 teachers agreed that Continuous Evaluation System helps the student in becoming regular in studies and also helps the students in understanding the subject. Only 14 of the teachers felt that the system helps the student in becoming

inquisitive and creative. One teacher expressed his thoughts about the usefulness of the system elaborately as follows:

In this continuous evaluation, students are being given training to write answers as expected in the Board Examination. The teacher also expressed doubt about the students becoming inquisitive and creative in the present system. The teacher agreed that "Unless objective type of questions are asked, it does not help in becoming inquisitive and creative. But he later on added that "But in a class of 42 to 45 and sometimes even 50, asking objective type of questions is useless as there are changes of mass copying inspite of strict vigilance.

Finally, at the end when asked whether the teachers want to make any suggestions regarding exami-nation system, only few teacher responded enthusiastically.
The following are their observations:

- 1. Unit tests are helpful but assignments and project work merely help to increase the pass percentage. It reduces their standard.
- 2. For Class IX, no assignment and project work should be given. Of course, unit tests are very helpful to the students. Until class VIII, assignments and project marks can be given to encourage them.

3. During the session, only three tests should be condu-cted, assignments must be added to their performance.
Projects and other tests must be avoided. Some times,
too many tests create boredom among the students.

Explaining the drawbacks of the system three teachers exp--ressed the following opinion.

- 1. The advantages of the continuous evaluation cannot be questioned. But just by imposing a framework, without providing the facilities (example cyclostylling etc) and a lower work load makes it difficult for a teacher, who might want to practice it properly. The result is that continuous evaluation gets practiced more, for the sake of the record, that is only on paper.
- 2. Work load of the teachers and students should be redu-ced by reducing the syllabus. The system of examination
  is highly unreliable, very often the system tests the
  wrong things in an unproductive manner. It needs to be
  totally overhauled.
- 3. There should not be examinations at all. Instead, only tests must be there. But tests should be prepared care-fully to test the knowledge and comprehension of the student.

# Chapa te 1-8

SUMMRY AND CONCLUSION

## SUMMARY AND CONCLUSION

The present project is the result of a curiosity, a curiosity that is resulting out of the authors being parents of two children who passed out of the Kendriya Vidyalaya System, and the two authors being involved in the pedagogy at various levels and of various constituents and further the two authors being involved in studying the relationships between the society and educational institutions.

-derable investment of time and resources of the teachers, investment of time by the students and investment of time and resources by the parents. As parents, the present authors have spent an hour or so daily and some money to buy the necessary inputs, and as teachers, also spent an extra hour at home to correct the various scripts and prepare for the projects, and as researchers spent considerable time and money to assess the system before formally submitting a research proposal which formed the basis of the present report.

The continuous evaluation system has exciting possi-bilities as it permits the students to show a lot of creativity,
learn while experimenting and it takes away the drudgery that
goes with single point exemination. For the teachers, though it
means an extra work load, gives ample opportunities to participate

in the excitement of the learning process of the student and also gives a scope for them to learn themselves. To the parents, the system gives a scope to participate in their childrens, creative activity on a more or less regular basis.

With such experiences and expectations, the project proposal submitted to the N.C.E.R.T. aimed at studying the success of the system from two different angles. The first angle was from the students themselves. Heve the students benefited by the system ? To define and quantify the benefit, the continuous evaluation system was looked at as a system with an objective of training the students to face uncertai--nity. The various components of the continuous evaluation system were sequenced on the basis of uncertainity the student faces and the performance of the students at various levels of uncertainity are ranked into eight runs. On the basis of such ranking, the question was posed whether the students have taken the system with that objective, if so, how many students have taken with that objective ? For purposes of comparison, the runs are further grouped into three run groups Viz., U group, I group and F group representing the usefulness, Indifference and failure of the system respectively.

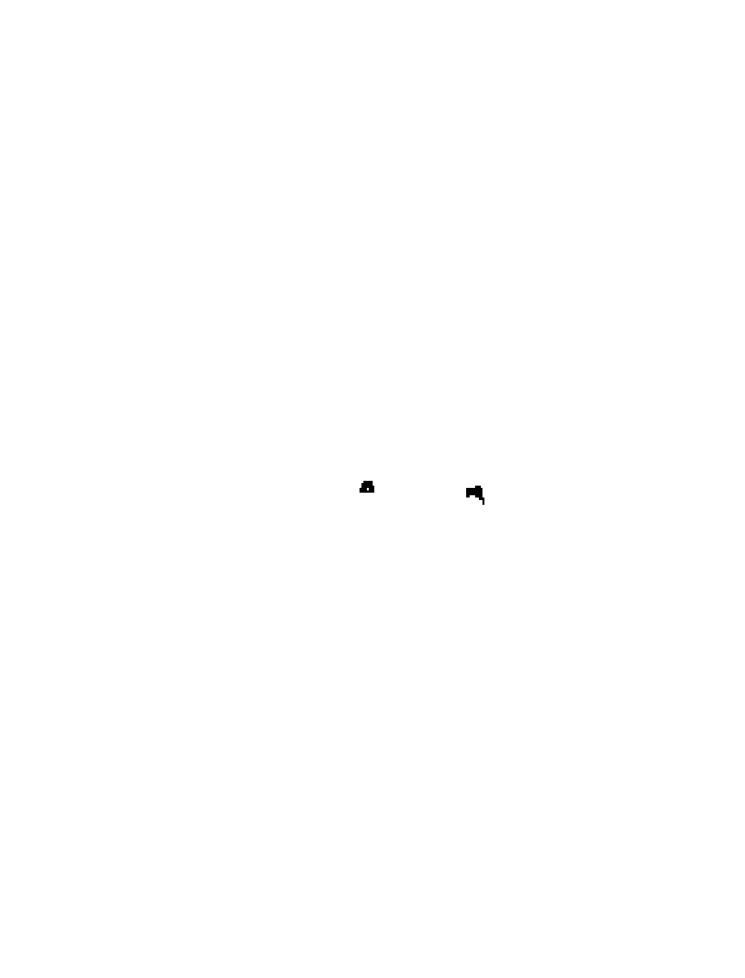

The second angle was from the other direct beneficatives of the system, namely the parents. Here the basic question posed was -what are the implied perceptions of the parents? Will the educational level of parents ( both father and mother ) and the income level of the parents influence and change the perceptions and usage of the system in the context of the above stated objective.

Three schools at Sambalpur, Visakhapatnam and Delhi are choosen to collect data to study the variations of environment and its effects on the system, within each school, the five subjects that form the curriculum max namely English, Hindi, Mathematics, Science and Social Studies are taken for analysis.

the first angle can be visualised at two levels. At the first level, we defined that the system is successful, if majority of the students improve their performance with increasing uncertainty. In other words, U run group registers the single largest frequency compared to I group and F group. If F group presented the single largest frequency, the analysis suggests that the system has failed. In case I group registers the majority, the indifference to the system is indicated. This Short run Success method we termed a method of finding of the system. Relative positions of success or failure in all the five subjects in failure is discussed in chapter-iv. The results are as follows:

In the subject English, U group in Delhi School registered a single largest frequency of 49 % compared to both F and I groups. But in case of Visakhapatnam and Sambalpur Schools, majority of the students come under I group, from which one can infer that the system seems to be successful only in one school namely Delhi School in the short term whereas students from Sambalpur school and Visakh-apatnam school are indifferent to the system, making the system irrelevant.

In Hindi, Visakhapatnam school and Delhi School highest number of have/students in U group. Visakhapatnam school has 49 % and Delhi School has 63 % in U group. In case of Sambalpur school, higher number of students are in F group, also called a fail—ure group, compared to the other two groups. This indicates that the system seems to be successful in the short term in two schools namely Visakhapatnam school and Delhi school but failed in case of Sambalpur school.

In Mathematics, similar results like that of Hindi are obtained. In Visakimpatham school single largest frequency of 36 % is registered in the success group, but in Delhi school, a high frequency of 40 % is recorded not in one group but by both U group as well as I group, from which it can be infered that the system seems to be successful in Visakhapatham

school but in case of Delhi school, no sharp signs of success are indicated. In Sambalpur school, a large number of 62 % students are recorded in failure group where the students could not be benefitted by the system.

The last two subjects namely Science and Social Studies, show completely different trends, where in the system seems to be not successful in any one of the three schools. In addition to this, Sambalpur school shows signs of failure in Science and Delhi school shows signs of failure in social studies.

Looking at the same results in each school, Sambalpur school projects a pitiable picture where the students could not get the benefit of the continuous evaluation system not even in one subject. The system seems to be not successful in all the subjects in the short term. Moreover, the school signs shows signs of failure in three subjects namely Hindi, Mathematics and Science.

In Visakhapatham school, the system seems to be successful in atleast two subjects namely Hindi and Mathematics. One interesting fact about this school is that the system did not show signs of failure in any subject.

In Delhi school, the system seems to be success-ful in two subjects namely English and Hindi, but shows
signs of failure in Social Studies. The following are the
results in a nut shell.

| Name of the School      | Subjects in which the short<br>term success is observed |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Sambalpur achool     | N11                                                     |
| 2. Visakhapatnem School | (a) Hindi                                               |
|                         | (b) Mathematics.                                        |
| 3. Delhi School         | (a) English                                             |
|                         | (b) Hindi.                                              |
|                         |                                                         |

term success of the system is the situation of taking the final performance of the students into consideration. Long term success in this situations means that the advantages a student got in the Ninth class because of the training imparted by this stype of continuous evaluation system is utilised effectively in the Tenth Board Examination. Here the success of the system is defined as one where the urun group students perform better than students of I group or F group. On the contrary, if F group students register higher marks than u and of I, this indicates the failure of the system. Similarly if I group registers the highest

average mark, the indifference towards the system is indi-cated. In order to assess the long term success of the
system, the performance of the students both in the Ninth
as well as Tenth class are to be considered. The analytical
details are presented in Chapter V. In what follows, we
present a summary.

In the subject English, the system shows clear signs of success only in one school namely belhi school. If obtaining highest number of first classes in the Board Examination in U group is seen as an index of success in belhi school, 33 % of students get first class in U group, which is the highest among the three groups. The difference of marks between U and F groups in Ninth class is 7.72, and this difference has only marginally decreased to 6.93 in Eanth class but still U group in general got higher marks than both I and also F groups in Ninth as well as Tenth classes.

In Hindi, the system seems to be not successful in any of the school. Delhi school showed signs of success to some extent by getting higher average marks in U group compared to F group, but the other factors did not support the success of the system in Delhi school. Among the three groups, I group recorded higher number of first class than



U group. U group has only 61 % of its students getting first class whereas I group has 79 % of the students get-ting first class.

In Mathematics, the system seems to be an abso-lute success in Visakhapatnam school. Here, not only all
the indices showed clear signs of success but also the
difference in average marks between U and F groups which
is 16.8 in Ninth class has increased to 29.76 marks in the
Tenth class, which is quite a substantial difference. In
addition to this, 61% of students in this group gets first
class marks, the highest among the three groups, which
speaks about the success of the system in clear terms.

In Science, the system seems to be successful in Delhi school. Here the difference between the average marks in U and F groups is 12.78 both in Ninth as well as Tenth classes. Observing the number of first classes in U group, this group got 53 % whereas F and I groups also got 55 % of the students getting first class marks.

In Social Studies, continuous evaluation system seems to be quite successful in Visakhapatnam school, with clear signs of success. The difference of marks between U and F groups is 23.15 in Ninth class which has increased to

33.43 marks in Tenth class. In this case also, the difference is quite substantial. Regarding the number of first classes in U group, in Visakhapatnam school, 81 % of students got a first class mark which is of course the highest among the three groups.

The following are the results in a nut shell.

| Name of school Subjects in which lon success is seen. | j term |
|-------------------------------------------------------|--------|
| 1. Sambalpur School N11                               | •      |
| 2. Visakhapatnam School (a) Mathematics               |        |
| (b) Social Studies.                                   |        |
| 3. Delhi School (a) English                           | ·      |
| (b) Science:                                          |        |

observing the results of short term and long term together, we can distinguish the success of the system as a whole into three kinds namely Neminal success. Partial success and Complete success of the system, which can be defined in the following way.

then the system is successful only in the short term, then the system is said to be nominally successful. In this case, majority of the students got the necessary training to face the uncertainity ( the real objective of the system) but this training did not help them to perform better in final examinations.



- 2. If the system is successful only in the long term, then the system is said to be partially successful in this case, only a small number, not majority, could get the training, but this training helped them to perform better in the final examinations.
- 3. If the system is successful both in the short term and also long term, then the system is said to be completely successful. In this case, majority of the students not only got the necessary training to face the uncertainity, but this training helped them to performance better in the final examinations.

Now looking at the results in this way, Nominal success of the system is observed in the subject Hindi in both Visakhapatnam and Delhi schools. Partial success is observed in Science in Delhi school and also in Social Studies in Visakhapatnam school. Complete success of the system is observed in English in Delhi school and Mathematics in Visakhapatnam school. In other words, in Sambalpur, the system is a complete failure.

In Visakhapatnam School

Mathematics has complete success Social Studies has partial success and Hindi has nominal success.

English has complete success

Science has partial success

Hindi has nominal success.

m Delhi School

Now we come to the second angle where the system is observed from the other direct beneficiaries of the system namely the parents. Parents reactions to the system are enquired in the form of a questionnaire. They are the direct reactions, but the parents do reveal their percept—ions, through the performance of their wards as the conti—nuous evaluation permits regular feed back to the parents about their wards performance and gives scope for parental interaction with the system. It is their interaction with the system that we wish to study as their revealed percep—tions, by studying the parental characteristics of the wards in the various run groups. We formulated three hypoth—eses in this regard.

- 1. Higher the level of fathers' education, higher is their perceptions and responses to make the system a success, the success defined as earlier.
- 2. Higher the level of mothers' education, higher is their perceptions and responses to make the system a success. the success as defined earlier.
- 3. Higher the level of income, higher is the perceptions and responses to make the system a success, the success defined as earlier.

m chapter VI, we have analysed the data and the results are as follows :

Harding to the State of the State of

# Effect of father's education:

Though the three schools widely differ in terms of fathers' education, the perceptions and responses of fathers towards the system are rather surprisingly similar. In Sambalpur school, Science is the only subject in which higher levels of fathers' education does help to some extent in perceiving the system in a positive way to make it a success. In Visakhapatnam school also, there is only one subject, that is Mathematics where higher fathers' education could serve as a necessary input towards the success of the system. In Delhi school, there is no subject in which higher levels of fathers' education generated positive responses towards the system.

In all, Sambalpur and Visakhapatnam schools have one subject each and Delhi school has no subject where fathers with higher education responded to the system favou--rabky.

one can conclude, from the above, that the hypothesis I one referred to stands rejected. In other words,
higher levels of fathers education does not necessarily lead
to their developing a batter perception about the usefulness
of the system or their using the system for the betterment
of their children. Education of father thus does not become
a necessary input in making the system a success.

## Effect of Mother's education:

education and their perceived responses towards the system also differ. In Sambalpur school, higher levels of mother's education could generate higher responses towards the system only in one subject namely Mathematics to some extent. But in Visakhapatnam school, mothers with higher education could perceive and respond better to the system in three subjects namely English, Hindi and Mathematics. In Delhi school, higher level of mother's education could generate positive responses towards the system in two subjects namely Science and to some extent in Hkndi.

In all, Sambalpur school has one subject, Visakha-patnam school has three subjects and Delhi school has two
subjects where mothers with higher level of education respo-nded to the system favourably.

-esis No. 2 formulated before is not rejected totally. In otherwords, higher levels of mother's education to some extent do necessarily lead to perceiving the usefulness of the system. Thus, education of mothers can become a useful input to some extent in making the system successful.

### Effect of Parental Income:

The three schools differ in terms of their parental income and their perceptions towards the system also differ. In Sambalpur school, higher levels of parental income could generated higher responses towards the system only in one subject, that is Mathematics. But in Visakhapatnam school, parents with higher incomes could respond better towards the system in three subjects namely Mathematics, Science and Social Studies. In Delhi School, there is not even a single subject where parents with higher income responded favourably to the system.

In all, Sambalpur school has only one subject, and Visakhapatnam school has three subjects and Delhi school has not a single subject in which parents with higher levels of income responded to the system favourably.

From the above, one can conclude that hypothesis No.3 formulated before is not totally rejected. In other words, higher levels of parental income to some extent & do necessarily lead to their using the system in training their children in a better way.

Thus, income of parents can become a useful input to some extent in making the system successful.

## REMODELLA REPORTERS :

We have canvaced a questionneite to parents and 26 parents from Sambelpur achool. 21 parents from Visakha-patham achool and 30 parents from Delhi achool responded.
The results of the questionneits were presented in chapter VII for the three achools.

In Sombolpus achool, a west majority of parents get involved with their words, studies either directly perticipating in the studies or civing other such help and majority of the parents perceive that the continuous evalu--ation system is very useful. Interestingly, out of the 24 pagente in Sambalpur. 22 of them thought that the system is useful and out of this 22 parents, 16 of them said that the of Time has rapidude at saluges escape end saves and save ve marente said that the continuous evaluation system helps in developing the exectiveness of the student, even still less only 6 parents suggested that it helps the student in incre--waing the emplytical power. Of course, 4 persons said that the system is a fallure and a blunder. Tames together, me ic--sity of the parents do not seem to look at the continuous evaluation system as improving the capacities of the stude--nts in facing uncortainity and in that sense, it seems to be a fallers. The revealed perposes also indicate, as noted earlier, that the egatem did not auccord in Scabalpur school-

In Visakhapatnam school, about half the parents do help their children and majority of them perceive that the continuous evaluation system is useful. An overwhelming majority of the parents, however, see the usefulness of the system in its ability to keep the student busy with the studies all the time. The parents neither see the system as improving the inquisitiveness nor analytical power. Thus taken together, the parent's perceptions of the continuous evaluation system is one of making the children regular and they do not seem to attach any more objectives to it. Given the back drop of the parents that most of them belong to the Naval establishment, it is not surprising that discipline and regularity is emphasised. The revealed responses also indicate that parents' involvement is more in such subjects where discipline pay, that is, Mathematics.

the other schools. Here, majority of the parents are not involved in their children's studies, and the children read for themselves. Regarding the usefulness of the system, a vast majority of the responses indicate the usefulness of the system due to the system's capacity to keep the students regular in studies. About one third of the parents see that the system has a capacity to increase the creativity and analytical power of the students. The parental non-involvement with the system is also revealed by our analysis earlier.

Taking together, the parents' responses seem to indicate that discipline and regularity seems to be the objective which they appreciate in the continuous evaluation system. Any other objective that makes for creativity and analytical power does not seem to draw their attention.

#### Students' responses:

The responses of students to the constituents of the continuous evaluation system is interesting. Quite a substantial number of students seem to be liking the project work. In Sambalpur, 14 out of 20 students like the projects, and a fairly good number of them like projects in Science. In Visakhapatham school too, 16 out of 22 students like the projects and that too in Science, and in Delhi, 19 out of 23 like projects and here also in Science. In all the schools the projects are given by teachers and the students complete the project with the help of parents and library.

About the usefulness of the system, majority of the students seem to be viewing the system as useful in all the subjects. In Visakhapatnam school, all most all the students said that the system is useful in all the subjects. In Sambalpur school and Delhi school, though majority of the

students felt that the system is useful, still some strains of dis-satisfactions were heard regarding the usefulness of the system. Roughly 25 % of the students in both the schools express their disliking for the present system of evaluation for Warious reasons, which should be taken seriously.

## Teachers Responses:

Teachers who play a crucial role in the implemen--tation of the system responded positively to the continuous evaluation system. A substantial majority of the teachers , irrespective of the school, seem to think that the continu--ous evaluation system promote among the students creativity, analytical ability, regularity and command over the subjects. However, the responses need to be taken with caution. The average workload of a teacher which works out to be 30 teach--ing periods per week, in addition to the other activities, seemed to be burdened with work to spare time to increase the creative and analytical skills of the students. Given that, the positive responses of the teachers about the usefulness of the system in all the dimensions is a welcome response . It is here that the negative responses of some of the teach--ers need a greater weightage than the number of such respo--nses indicate. As for example, a teacher in Sambalpur school said, " If teachers are exempted from collecting fees

# Library & Documentation Unit (14.C.E.R.T.)

Acc. No. : F17634

and other duties that go presently with the central school teachers, they can devote more time to planning and evaluation and take follow up work ".

But the evaluation of continuous evaluation system from that angle in i.e., time budgeting of the teacher, should be taken up separately.

#### Conclusion:

main functions. The first function is the functioning of the productive forces, wherein the human being is equipped with tools and knowledge with which tools and knowledge the human being questions the tools and knowledge itself. Here the fundamental axiom of incompleteness of the knowledge plays a vital part and examination imparts that training to face this type of uncertainity. It is such a process that gives scope for creativity, imagination and analytical power. Here the examinations are by themselves an excitment.

The second function is the discipline and regularity in knowing what is already known and reproduce it when necessary. This is ranking function of the examination and particularly of examination where the students are ranked.

The continuous evaluation system seems to a failure on the first function and partially successful in the second function.